# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178580 AWARIT A

श्री जयशङ्कर 'प्रसाद'

### प्रनथ-संख्या — ४६

प्रकाशक भारती - भंडार विकेता लीडर प्रेस, इलाहाबाद

> द्वितीय संस्करण वि॰ '०१, मूल्य २॥)

> > मुद्रक बी० के० शास्त्री, ज्योतिष प्रकाश प्रेस, विश्वेश्वरगंज, बनारसः ४४३८

व्रियवर,

# श्री। मैथिडीशरण गुप्त

को

उनको पचासवीं वर्ष-गाँठ

के

अवसर पर

प्रेम-भेंट

### क्रम

| <b>इ</b> न्द्रजाल | • • • | 3-93               |
|-------------------|-------|--------------------|
| <b>नलीम</b>       | • • • | 9 <del>2—22</del>  |
| छोटा जादूगर       | • • • | २३२८               |
| <b>मू</b> री      |       | 9880               |
| प्ररिवर्तन        | • • • | 8385               |
| प्र <b>म्दे</b> ह | • • • | ४७५३               |
| भीख में           |       | ५४६०               |
| चित्रवाले पत्थर   |       | ६१—७२              |
| र्चित्र-मन्दिर    | •••   | ७३७९               |
| र्गुडा            | • • • | £3—03              |
| <b>अ</b> नेबोला   | • • • | ९४ <del></del> ९६  |
| द्रेवरथ           | • • • | €9 <del></del> 902 |
| विराम चिन्ह       | •••   | १०३१०६             |
| प्रालवती          | • • • | 300333             |

S

गाँव के बाहर, एक छोटे से बंजर में कंजरों का दल पड़ा था। उस पिरवार में टट्टू, भैंसे श्रौर कुत्तों को मिलाकर हक्कीस प्राणी थे। उसका सरदार मैकू, लम्बी-चौड़ी हड्डियोंवाला एक अधेड़ पुरुष था। दया, माया उसके पास फटकने नहीं पाती थी। उसकी घनो दाढ़ी और मूँछों के भीतर प्रसन्नता की हँसी भी छिपी ही रह जाती। गाँव में भीख माँगने के लिए जब कंजरों की खियाँ जातीं, तो उनके लिए मैकू की आज्ञा थी, कि कुछ न मिलने पर अपने बच्चों को निर्दयता से गृहस्थ के द्वार पर जो खीन पटक देगी, उसको भयानक दण्ड मिलेगा।

उस निर्देय झुण्ड में गानेवाली एक लड़की थी। और एक बाँसुरी बजानेवाला युवक। ये दोनों भी गा-बजाकर जो पाते, वह मैकू के चरणों में लाकर रख देते। फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन दोनों का नित्य सम्पर्क ही उनके लिए स्वर्गीय सुख था। इन सुमक्कड़ों के दलमें ये दोनों विभिन्न रुचि के प्राणी थे। बेला-बेड़िन थी। माँ के मर जाने पर अपने शराबी और अकर्मण्य पिता के साथ वह कंजरों के हाथ लगी। अपनी माता के गाने-बजाने का संस्कार उसके नस-नस में भरा था। वह बचपन से ही अपनी माता का अनुकरण करती हुई अलापती रहती थी।

शासन की कठोरता के कारण कंजरों का ढाका और लड़िकयों के जुराने का व्यापार बन्द हो चला था। फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूकता। अपने दल की उन्नति में बराबर लगा ही रहता। इसी तरह गोळी के बाप के मर जाने पर—जो एक चतुर नट था—मैकू ने उसकी खेल की पिटारी के साथ गोली पर भी अधिकार जमाया। गोली महअर

तो बजाता ही था; पर बेला का साथ होने पर उसने बाँसुरी बजाने में अभ्यास किया। पहले तो उसकी नट विद्या में बेला भी मनोयोग सं लगी; किन्तु दोनों को भानुमती वाली पिटारी ढोकर दो-चार पैसे कमाना अच्छा न लगा। दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उसका गाना पसन्द करते हैं। दोनों का झुकाव उसी ओर हुआ। प्रैसा भी मिलने लगा। इन नवागन्तुक बाहरियों की कंजरों के दल में प्रतिष्टा बढी।

बेला साँवली थी। जैसे पावस की मेघमाला में छिपे हुए अलोक पिण्ड का प्रकाश निखरने की अदम्य चेष्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका यौवन सुगठित शरीर के भीतर उद्वेलित हो रहा था। गोली के स्नेह की मिदरा से उसकी कजरारी आँखें लाली से भरी रहतीं। वह चलती तो थिरकती हुई, बातें करती तो हँसती हुई। एक मिठास उसके चारों ओर बिखरी रहती। फिर भी गोली से अभी उसका व्याह नहीं हुआ था।

गोर्ला जब बाँसुरी बजाने लगता, तब बेला के साहित्य-होन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की न्याख्या करने लगते। गाँव के लोग उसके गीतों के लिए कंजरों को शीघ्र हटाने का उद्योग नहीं करते! जहाँ अपने अन्य सदस्यों के कारण कंजरों का वह दल घृणा और भय का पात्र था, वहाँ गोली और बेला का संगीत आकर्षण के लिए पर्याप्त था; किन्तु इसी में एक ब्यक्ति का अवांद्यनीय सहयोग भी आवश्यक था। वह था भूरे, छोटी-सी ढोल लेकर उसे भी बेला का साथ करना पड़ता।

भूरे सचमुच भूरा भेड़िया था। गोली अधरों से बॉसुरी लगाये, अर्द्ध निमीलित आँखों के अन्तराल से, बेला के मुख को देखता हुआ जब हृद्य की फूँक से बाँस के दुकड़े को अनुप्राणित कर देता, तब विकट घृणा से ताड़ित होकर भूरे की भयानक थाप ढोल पर पड़ जाती। चण-भर के लिए जैसे दोनों चौंक उठते।

उस दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने के लिए गया था। पुरस्कार में कपड़े रूपये तो मिले ही थे; बेला को एक अँगूठी भी मिली थी। मैकू उन सब को देखकर प्रसन्न हो रहा था। इतने में सिरकी के

बाहर कुछ हज्ञा सुनाई पड़ा। मैकू ने बाहर आकर देखा कि भूरे और गोली में लड़ाई हो रही थी। मैकू के कर्कश स्वर से दोनों भयभीत हो गये। गोली ने कहा—'मैं बैठा था, भूरे ने मुझ को गालियाँ दीं। फिर भी मैं न बोला, इस पर उसने मुक्ते पैर से ठोकर जगा दी।'

"'और यह समझता है कि मेरी बाँसुरी के बिना बेला गा ही नहीं सकती। मुझसे कहने लगा कि आज तुम ढोलक बेताल बजा रहे थे।' भूरे का कंठ क्रोध से भरीया हुआ विकृत था।

मैकू हँस पड़ा। वह जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकु-मार और अपने प्रेम की माधुरी में विद्वल, लजीला और निरीह था। अपने को प्रमाणित करने की चेष्टा उसमें थी ही नहीं। वह श्राज जो कुछ उग्र हो गया, इसका कारण है केवल भूरे की प्रतिद्वन्द्विता।

बेलाभी वहीं या गई थी। उसने घृणासे भूरे की ओर देखकर कहा—

'तो क्या तुम सचमुच बेताल नहीं बजा रहे थे ?'

'मैं बेताल न बजाऊँगा, तो दूसरा कीन बजावेगा। अब तो तुझको नये यार न मिले हैं। बेला! तुझको मालूम नहीं कि तेरा बाप मुझसे तेरा ज्याह ठीक करके मरा है। इसी बात पर मैंने उसे अपना नैपाली का दोगला टटू दे दिया था, जिस पर अब भी तू चढ़कर चलती है। भूरे का मुँह क्रोध के झाग से भर गया था। वह और भी कुछ बकता; किन्तु मैकू की डाँट पदी। सब चुप होगये।

उस निर्जन प्रान्त में जब अन्धकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था, तब बेला बैठी कुछ गुनगुना रही थी।

कंजरों की सोपिड़ियों के पास ही पलास का छोटा-सा जंगल था। उसमें बेला के गीत गूँज रहे थे। जैसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई रोक नहीं सकता; उसी तरह गोली भी कब मानने वाला था। आज उसके निरीह हृद्य में संघर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन्म हो गया था। अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक अधिकार के झगड़ने की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसका छुरा कमर में था। हाथ में बाँसुरी

थी। बेला की गुनगुनाहट बन्द होते ही बाँसुरी में गोली उसी तान को बुहराने लगा। दोनों वन-विहंगम की तरह उस अंधेरे कानन में किलकारने लगे। आज प्रेम के आवेश ने आवरण हटा दिया था, वे नाचने लगे। आज तारों की क्षीण ज्योति में हृदय-से-हृदय मिले, पूर्ण आवेग में। आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में पौरुष का प्रथम उन्मेप था।

किन्तु भूरा भी वहाँ आने से नहीं रुका। उसके हाथ में भी भयान नक छुरा था। आर्छिगन में आबद्ध बेला ने चीत्कार किया। गोली छटक कर दूर जा खड़ा हुआ; किन्तु घाव ओछा लगा।

बाघ की तरह झपट कर गोली ने दूसरा वार किया। भूरे सम्हाल न सका। फिर तीसरा वार चलाना ही चाहता था कि मैकू ने गोली का हाथ पकड़ लिया। वह नीचे सिर किये खड़ा रहा।

मैकू ने कड़क कर कहा—'बेला भूरे से तुझे व्याह करना ही होगा। यह खेल अच्छा नहीं।'

उसी क्षण सारी बातें गोली के मस्तक में छाया-चित्र-सी नाच उठीं। उसने छुरा धीरे से गिरा दिया। उसका हाथ छूट गया। जब बेला और मैकू भूरे का हाथ पकड़ कर ले चले, तब गोली कहाँ जा रहा है, इसका किसी को ध्यान न रहा।

२

कं जर परिवार में बेला भूरे की खी मानी जाने लगी। बेला ने भी सिर झुका कर इसे स्वीकार कर लिया। परन्तु उसे पलास के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई भी रोक न सकता था। उसे जैसे सायंकाल में एक हलका सा उन्माद हो जाता। भूरे या मैकू भी उसे वहाँ जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी इड़ता-भरी आँखों में घोर विरोध नावने कागता।

बरसात का आरम्भ था। गाँव की ओर से पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी नहीं मिली थी। गाँव वालों की खुरी हँसिया और काट-कवाड़ के कितने ही काम बना कर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्न यों भी

मिल जाता। चिड़ियाँ पकड़ कर, पिक्षयों का तेल बना कर, जड़ी-बूटी की दवा तथा उत्तेजक औपधियों और मिदरा का ज्यापार करके, कंजरों ने गाँव तथा गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सब के ऊपर आकर्षक बाँसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नयी टीस उत्पन्न हो गई थी, जिसमें बाँसुरी का स्वर सुनाई पड़ता था।

अन्तर में भरे हुए निष्फल प्रेम से युवती का सौन्दर्य निखर आया था। उसके कटाक्ष अलस, गति मदिर और वाणी झंकार से भर गई थी। ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना प्रायः हुआ करता था।

छींट का घाघरा और चोली उस पर गोटे से टॅंकी हुई ओह़नी सहज ही खिसकती रहती। कहना न होगा कि आधा गाँव उसके लिए पागल था। बालक पास से, युवक ठीक-ठिकाने से और बूढ़े अपनी मर्यादा, आदर्शवादिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घात लगाये रहते।

गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता, तो दूसरा काम करते हुए अन्य मनस्कता की आड़ में बड़े मनोयोग से और कनिखयों से ठाकुर उसे देख लिया करते।

मैकू घाघ था। उसने ताइ लिया। उस दिन संगीत बन्द होने पर, पुरस्कार मिल जाने पर और भूरे के साथ बेला के गढ़ के बाहर जाने पर भी मैकू वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा—'क्या है!'

'सरकार ! कुछ कहना है।'

'क्या ?'

'यह छोकड़ी इस गाँव से जाना नहीं चाहती। उधर पुलिस तंग कर रही है।'

'जाना नहीं चाहती क्यों ?'

'वह तो घूमघाम कर गढ़ में आ जाती है। खाने की मिछ जाता है।...'

मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ-कुछ संकेत भरी मुस्कराहट से कह देना चाहता था।

ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दवाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करके ठाकुर ने कहा---

'तो मैं क्या करूँ ?'

'सरकार ! वह तो साँझ होने ही पलास के जंगल में अकेली चली जाती हैं। वहीं बैठी हुई बड़ी रात तक गाया करनी है।'

'黄?'

'एक दिन सरकार धमका दें तो हम लोग उसे ले-देकर आगे कहीं चले जायेँ।'

'भच्छा ।'

मैकू जाल फैलाकर चला आया। एक हज़ार की बोहनी की कल्पना करते वह अपनी सिरकी में बैठकर हुका गुड्गुड़ाने लगा।

बेला के सुन्दर अङ्ग की मेघ-माला प्रेमराशि की रजत-रेखा से उद्धा-सित हो उठी थी। उसके हृदय में यह विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना है। उसका वास्तविक पति तो गोली ही है। बेला में यह उच्छृङ्खल भावना विकट ताण्डव करने लगी। उसके हृदय में वसन्त का विकास था। उमङ्ग में मलयानिल की गति थी। कंठ में वनस्थली की काकली थी। श्रांखों में कुसुमोत्सव था और प्रत्येक आन्दोलन में पिरमल का उदगार था। उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह वेगवती थी।

आज उसने अपने जूड़े में जङ्गली करोंदे के फूलों की माला लपेट कर, भरी मस्ती में जब जङ्गल की ओर चलने के लिए पर बढ़ाया, तो भूरे ने डाँट कर कहा—कहाँ चली।

'यार के पास ।' उसने छूटते ही कहा । वेला के सहवास में त्राने पर अपनी लघुता को जानते हुए मसोस कर भूरे ने कहा—मू खून कराये विना चैन न लेगी ।

बेला की आँखों में गोली का श्रोर उसके परिवर्धमान प्रेमांकुर का

चित्र था, जो उसके इट जाने पर विरह-जल से हरा भरा हो उठा था। बेला पलास के जंगल में अपने बिछुदे हुए प्रियतम के उद्देश्य से दो-चार विरह-वेदना की तानों की प्रतिश्विन छोड़ आने का काल्यनिक सुख नहीं छोड़ सकती थी।

• उस एकान्त सन्ध्या में बरसाती भिक्षियों की झनकार से वायु मंडल गूँज रहा था। बेला अपने परिचित पलास के नीचे बैठकर गाने लगी—

'चोन्इत नाहीं, बदल गये नैना।'

एसा माल्यम होता था कि सचमुच गोली उस अन्धकार में अपरिचित की तरह मुँह फिराकर चला जा रहा है। बेला की मनोवेदना को पह-चानने की क्षमता उसने खो दी है।

बेला का एकान्त में विरह-निवेदन उसकी भाव-प्रणवता को और भी उत्तेजित करता था। पलास का जंगल उसकी कातर कुहुक से गूँज रहा था। सहसा उस निस्तब्धता को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहव वहाँ आ पहुँचे।

'अरे बेला ! तू यहाँ क्या कर रही है ?'

बेला की स्वर-लहरी रुक गई थी। उसने देखा ठाकुर साहब ! महत्व का सम्रूर्ण चित्र, कई बार जिसे उसने अपने मन की असंयत कल्पना में दुर्गम रौल-श्वंग समफकर अपने भ्रम पर अपनी हँसी उड़ा चुकी थी। वह सकुच कर खड़ी हो रही। बोलो नहीं, मन में सोच रही थी— 'गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है ? ऑर नहीं तो फिर...'

ठाकुर ने कहा—'तो यहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं है। कोई जानवर निकल आवे तो ?'

बेला खिलखिला कर हँस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद बढ़ चला था। घोड़े से झुककर उसका कन्धा पकड़ते हुए कहा चलो तुमको पहुँचा दें।

उसका शरीर काँप रहा था और टाकुर आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा—'वेला मेरे यहाँ चलोगी ?' 'भूरे मेरा पित है ?' बेला के इस कथन में भयानक न्यंग था। वह भूरे से खुटकारा पाने के छिए तरस रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ठाकुर की जाँच से सटा दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे। फिर उसी समय अन्धकार में दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा — बेला!

ठाकुर सावधान हो गये थे। उनका हाथ बगल की तलवार की मूँठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा— जंगल में किस लिए त् आर्ता थी, यह मुझे आज मालूम हुआ। चल, तेरा खून पिये बिना न छोहूँगा।

ठाकुर के श्रपराध का आरम्भ तो उनके मन में हो ही चुका था। उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया। कड़ककर बोले—खून करने के पहले अपनी बात भी सोच लो, तुम मुझ पर सन्देह करते हो, तो यह तुम्हारा श्रम है। मैं तो.....

अब मैकू आगे आया। उसने कहा—'सरकार! बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी।'

'तो तुम क्या कहना चाहते हो ?' ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना-चक से विवश थे।

'भव यह भाषके पास रह सकती है। भूरे इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता।' मैकू पूरा खिलाड़ी था। उसके सामने उस श्रंध-कार में रुपये चमक रहे थे।

ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला। थोड़ा सा विवेक, जो उस ग्रंथकार में क्षिलमिला रहा था, बुझ गया। उन्होंने कहा—

'तब तुम क्या चाहते हो ?'

'एक हज़ार।'

'चलो मेरे साथ'—कह कर बेला का हाथ पकड़कर ठाकुर ने घोड़े को आगे बढ़ाया। भूरे कुछ भुनभुना रहा था; पर मैकू ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का संग पकड़ लिया। बेला—रिकाब पकड़े चली जा रही थी।

दूसरे दिन कंजरों का दल उस गाँव से चला गया।

३

उत्पर की घटना को कई साल बीत गये। बेला ठाकुर साहब को एक मात्र प्रेमिका समझी जातो है। अब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुल-बधुओं की तरह होने लगी है। नये उपकरणों से उसका घर सजाया गया है। उस्तादों से उसने गाना सीखा है। गढ़ के भीतर ही उसकी छोटी-सी साफ-सुथरी हवेली है। ठाकुर साहब की उमंग की रातें वहीं कटती हैं। फिर भी ठाकुर कभी-कभी प्रत्यक्ष देख पाते कि बेला उनकी नहीं है। वह न जाने कैसे एक अम में पड़ गये। बात निवाहने की आ पड़ी।

एक दिन एक नट आया। उसने अनेक तरह के खेल दिखलाये। उसके साथ उसकी खी थी, वह बूँघट ऊँचा नहीं करती थी। खेल दिखला कर जब वह अपनी पिटारी लेकर जाने लगा, तो कुछ मन चले लोगों नं उससे पूछा—

'क्यों जी तुम्हारी स्त्री कोई खेल नहीं करती क्या ?'

'करती तो है सरकार ! किर किसी दिन दिखलाऊँगा।' कह कर वह चला गया ; किन्तु उसकी बाँसुरी की धुन बेला के कानों में उनमाद का आह्वान सुना रही थी। पिंजड़े की वन-विहंगिनी की वसन्त की फूली हुई डाली का स्मरण हो आया था।

दूसरे दिन गढ़ में भारी जमघट लगा। गोली का खेल जम रहा था। सब लोग उसके हस्त-कौशल में मुग्ध थे। सहसा उसने कहा—

'सरकार ! एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है, मैं उससे इंडने जाता हूँ, मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग कीजिएगा।'

गोली ने एक डोरी निकाल कर उसको उत्पर आकाश की ओर फेंका। वह सीधी तन गई। सबके देखते-देखते गोली उसी के सहारे आकाश में चढ़कर अदृश्य हो गया। सब लोग मुख्य होकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि स्त्री अब कहाँ है।

### [न्द्रजाल

गढ़ के फाटक के ओर सबकी दृष्टि फिर गई। गोली लहू से रँगाः चला आ रहा था। उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा---

'सरकार! मैंने उस दैत्य को हरा दिया। अब मुझे इनाम मिलना चाहिए।'

सब लोग उस पर प्रसन्न होकर पैसों रुपयों की बौछार करने लगें। उसने झोली भर कर इधर-उधर देखा, फिर कहा—

'सरकार! मेरी खी भी अब मिलनी चाहिए, मैं भी '''।' किन्तु बहु क्या, वहाँ तो उसकी स्त्री का पता भी नहीं। गोली सिर पकड़ कर शोक-मुद्रा में बैठ गया। जब खोजने पर भी उसकी स्त्री नहीं मिली, तो उसने चिल्लाकर कहा—'यह अन्याय इस राज में नहीं होना चाहिए। मेरी सुन्दर स्त्री को ठाकुर साहब ने गढ़ के भीतर कहीं छिपा दिया है। मेरी योगिनी कह रही है।' सब लोग हँसने लगे। लोगों ने सममा बह कोई दूसरा खेल दिखलाने जा रहा है। ठाकुर ने कहा—'तो तू अपनी सुन्दर स्त्री मेरे गढ़ में से खोज ला!' अन्धकार होने लगा था। उसने जैसे घवड़ाकर चारों ओर देखने का अभिनय किया। फिर आँख मूँद कर कुछ सोचने लगा।

छोगों ने कहा—खोजता क्यों नहीं ? कहाँ है तेरी सुन्दर स्त्री ? 'तो जाऊँ न सरकार ?'

'हाँ, हाँ जाता क्यों नहीं'—ठाकुर ने भी हँस कर कहा।

गोली नई हवेली की ओर चला। वह निःशंक भीतर चला गया। बेला बैठी हुई तन्मय भाव से बाहर की भीड़ झरोखे से देख रही थी। जब उसने गोली को समीप आते देखा, तो वह कॉॅंप उठी। कोई दासी बहाँ न थी। सब खेल देखने में लगी थीं। गोली ने पोटली फेंक कर कहा—बेला! जल्द चलो।

बेला के हृदय में तोव अनुभूति जाग उठी थी। एक क्षण में उस दिन भिखारी की तरह—जो एक मुद्दी भीख के बदले अपना समस्त संचित आशीर्वाद दे देना चाहता है—वह वरदान देने के लिए प्रस्तुत

हो गई। मन्त्र-मुग्ध की तरह बैला ने उस ओड़नी का घूँघट बनाया। वह धीरे-धीरे उसके पीछे भीड़ में आ गई। तालियाँ पिटीं। हैंसी का ठहाका लगा। वहीं घूंघट, न खुलने वाला घूंघट, सायंकालीन समीर से हिल कर रह जाता था। ठाकुर साहब हँस रहे थे। गोली दोनों हाथों से सल्धम कर रहा था।

रात हो चली थी। भीड़ के बीच में गोली बेला को लिये जब फाटक के बाहर पहुँचा, तब एक लड़के ने आकर कहा—एका ठीक है। तीनों सीधे उस पर जाकर बैठ गये। एका वेग से चल पड़ा।

अभी ठाकुर साहब का दरबार जम रहा था और नट के खेलों की प्रशंसा हो रही थी।

# सलीम

8

पिक्चमोत्तर सीमापान्त में एक छोटी-सी नदी के किनारे. पहाड़ियाँ से घिरे हुए उस छोटे से गाँव पर, सन्ध्या अपनी धुँघली चादर डाल चुकी थी । प्रेमकुमारी वासुदेव के निमित्त पीपल के नीचे दीपदान करने पहुँची । आर्य-संस्कृति में अश्वत्थ की वह मर्यादा अनार्य-धर्म के प्रचार के बाद भी उस प्रान्त में बची थी, जिसमें भश्वतथ चैत्य-बृक्ष या वासुदेव का आवास समझ कर पुजित होता था। मन्दिरों के अभाव में तो बांधि-बुद्ध ही देवता की उपासना का स्थान था। उसी के पास लेखराम की बहत पुरानी परचून की दूकान और उसीसे सटा हुआ छोटा-सा घर था। बूढ़ा छेखराम एक दिन जब 'रामा राम जै जै रामा' कहता हुआ इस संसार से चला गया तब से वह दकान बन्द थी। उसका पुत्र नन्द्राम सरदार सन्तसिंह के साथ घोडों के ज्यापार के लिए यारकन्द गया था। भभी उसके आने में विलम्ब था। गाँव में दस घरों की बस्ती थी, जिसमें दो घर खित्रयों के और एक घर पण्डित लेखराम मिसर का था। वहाँ के पठान भी शान्ति-पूर्ण व्यवसायी थे। इसीलिए वर्जारियों के श्राक्रमण से वह गाँव सदेव सर्शक रहता था। गुलमुहम्मद ख़ाँ – सत्तर वर्ष का बुढ़ा—उस गाँव का मुखिया—प्रायः श्रपनी चारपाई पर अपनी चौपाल में पड़ा हुन्ना काले नीले पत्थरों की चिकनी मनियों की माला अपनी लम्बी-लम्बी उँगलियों में फिराता हुआ दिखाई देता। कुछ लोग अपने-अपने-ऊँट लेकर बनिज-व्यापार के लिए पास की मण्डियों में गये थे। लबके भी बन्दुकें लिये पहाड़ियों के भीतर शिकार के लिए चले गये थे।

प्रेमकुमारी दीप-दान और खीर की थाली वासुदेव को चड़ाकर अभी नमस्कार कर रही थी कि नदी के उतार से अपनी पतली-दुबली काया में छड़खड़ाता हुआ, एक थका हुआ मनुष्य उसी पीपल के पास आकर बैठ

### सलीम

गया। उसने श्राश्चर्य से प्रेमकुमारी को देखा। उसके मुँह से निकल पदा--- काफिर····।

बन्दूक कन्धे पर रक्खे और हाथ में एक मरा हुआ पर्क्षा लटकाये वह दौड़ता चला आ रहा था। पत्थरों की नुकीली चटानें उसके पैर को छूर्ता ही न थीं। मुँह से सीटी बज रही थी। वह था गुलमुहम्मद का सोलह बरस का लड़का अमीरख़ाँ! उसने आते ही कहा—प्रेमकुमारी, तूथाली उठाकर भागी क्यों जा रही है? मुभे तो आज खीर खिलाने के लिए तुने कह रक्खा था।

'हाँ भाई अमीर! में अभी यहाँ और ठहरती; पर क्या करूँ, यह देख न कीन यहाँ आ गया है ? इसीलिए मैं घर जा रही थी।'

अमीर ने आगन्तुक को देखा। उसे न जाने क्यों क्रोब आ गया। उसने कड़े स्वर से पूछा—तू कौन है?

'एक मुसलमान'—उत्तर मिला।

अमीर ने उसकी ओर से मुँह फिराकर कहा—माछ्म होता है कि तृ भी भूखा है। चल नुझे बाबा से कहकर कुछ खाने को दिखवा दूँगा। हाँ, इस खीर में से तो तुझे नहीं मिल सकता। चल न वहीं, जहाँ आग जलती दिखाई दे रहो है।' फिर उसने प्रेमकुमारी से कहा—'तू मुझे क्यों नहीं देती? वह देख सब आ जायँगे, तब तेरी खीर मुझे थोड़ी ही-सी मिलेगी।'

सीटियों के शब्द से वायु-मण्डल गूँजने लगा था। नटखट अमीर का हृदय चञ्चल हो उठा। उसने दुनककर कहा—तू मेरे हाथ पर ही देती जा श्रीर में खाता जाऊँ।

प्रेमकुमारी हँस पड़ी। उसने खीर दी। अमीर ने उसे मुँह से लगाया ही था कि नवागन्तुक मुसलमान विल्ला उठा। अमीर ने इसकी ओर श्रवकी बार बड़े कोध से देखा। शिकारी लड़के पास भा गये थे। वे सब-के-सब अमीर की हो तरह लम्बी-चौड़ी हड्डियोंवाले स्वस्थ, गोरे और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अमीर खीर मुँह में डालते हुए न जाने क्या कह उठा और लड़के आगन्तुक को वेर कर खड़े हो गये। उससे कुछ

प्छने लगे। उधर अमीर ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर माँगने का संकेत किया। प्रेमकुमारी हँसती जाती थी श्रीर उसे देती जाती थी। तब भी अमीर उसे तरेरते हुए अपनी आँखों से और भी देने को कह रहा था। उसकी आँखों में से अनुनय, विनय, हठ, स्नेह सभी तो माँग रहे थे, फिर प्रेमकुमारी सबके लिए एक एक ग्रास क्यों न देती? नटखट अगीर एक आँख से लड़कों को दूसरी आँख से प्रेमकुमारी को उलझाये हुए खोर गटकता जाता था। उधर वह नवागन्तुक मुसलमान अपनी टूटी-फूर्टा पश्तो में लड़कों से 'काफिर' का प्रसाद खाने की अमीर की ध्रष्टता का विरोध कर रहा था। वे आश्रर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। एक ने चित्रा कर कहा—अरे देखों, अमीर तो सब खीर खा गया।

सब लड़के घूमकर अब प्रेमकुमारी को धेर कर खड़े हो गये। वह भी सबके उजले-उजले हाथों पर खीर देने लगी। आगन्तुक ने फिर चिक्काकर कहा—'वया तुम सब मुसलमान हो ?'

लड़कों ने एक स्वर से कहा—हाँ पठान ।
'और उस काफिर की दी हुई……''?'
'यह मेरी पड़ोसिन है !'—एक ने कहा ।
'यह मेरी बहन है ।'—दूसरे ने कहा ।
'नन्दराम बन्दूक बहुत अच्छी चलाता है ।'—तीसरे ने कहा ।
'ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते ।'—चौथे ने कहा ।

'हमारे गाँव के लिए इन लोगों ने कई लड़ाइयाँ की हैं।'— पाँचवें ने कहा।

'हम लोगों को घोड़े पर चढ़ना नन्दराम ने ही सिखलाया है। वह बहुत श्रच्छा सवार है।'—छठे ने कहा।

'और नन्दराम ही तो हम लोगों को गुड़ खिलाता है'—सातवें ने कहा।

'तुम चोर हो,'—यह कहकर लड़कों ने अपने अपने हाथ की खीर खा डाली और प्रेमकुमारी हैंस पड़ी। सन्ध्या उस पीपल की घनी छाया में पुत्तीभूत हो रही थी। पश्चियों का कोलाहल शान्त होने लगा था।

### सलीम

प्रेमकुमारी ने सब लड़कों से घर चक्छने के लिए कहा, अमीर ने भी नवागन्तुक से कहा—'तु भे भूख लगी हो, तो हम लोगों के साथ चल।' किन्तु वह तो अपने हृदय के विष से छटपटा रहा था। जिसके लिए वह हिजरत करके भारत से चला आया था; उस धर्म का मुसलमान-देश में भी यह अपमान! वह उदास मुँह से उसी अन्धकार में कट्टर दुर्दान्त वर्जीरियों के गाँवों की ओर चल पड़ा।

२

नन्दराम पूरा साह छः फुट का बिलष्ट युवक था। उसके मस्तक में केसर का टीका न छगा रहे, तो कुलाह और सलवार में वह सोलहों आने पठान ही जँवता। छोटी-छोटी भूरी मूँछें खड़ी रहती थीं। उसके हाथ में कोड़ा रहना आवश्यक था। उसके मुख पर संसार की प्रसन्न आकांचा हँसी बनकर खेला करती। प्रेमकुमारी उसके हृदय की प्रशान्त नीलिमा में उज्ज्वल बृहस्पति प्रह की तरह झलमलाया करती थी। आज वह बड़ी प्रसन्नता में अपने घर की ओर लोट रहा था। सन्तसिंह के घोड़े अच्छे दामों में बिके थे। उसे पुरस्कार भी अच्छा मिला था। वह स्वयं अच्छा घुड़सवार था। उसने प्रयना घोड़ा भी अधिक मृल्य पाकर बेंच दिया था। उसके साथी लोग बीच की मण्डी में रुक गये थे; किन्तु काम हो जाने पर, उसे तो प्रेमकुमारी को देखने की धुन सवार थी। उत्पर सूर्य की किरणें झलमला रही थीं। बीहड़ पहाड़ी पथ था। कोसों तक कोई गाँव नहीं था। उस निजनता में वह प्रसन्न होकर गांवा प्रा रहा था।

'वह पथिक कैसे रुकेगा, जिसके घर के किवाड़ खुले हैं और जिसकी भ्रेममयी युवती स्त्री अपनी काली आँखो से पति की प्रतीक्षा कर रही है।'

'बादल बरसते हैं, बरसने दो। ऑधी उसके पथ में बाधा डालती है। वह उद जायगी। धूप पसीना बहाकर उसे शीतल कर लेगा, वह तो घर को ओर भा रहा है। उन कोमल भुज-लताओं का स्निग्ध आलिंगन और निर्मल दुलार प्यासे को निर्झर और बर्फीलो रातों की गर्मी है।

'पिथक ! त् चल-चल देख तेरी भियतमा की सहज नशीली आँखें तेरी प्रतीचा में जागती हुई अधिक लाल हो गई हैं। उनमें आँसू की बूँद न आने पाने।'

पहाड़ी प्रान्त को कम्पित करता हुआ बन्दृक का शब्द प्रतिध्वनित हुआ। नन्दराम का सिर घूम पड़ा। गोली सर्र से कान के पास से निकल गई। एक बार उसके मुँह से निकल पड़ा—'वजीरी!' वह झुक गया। गोलियाँ चल चुकी थीं। सब ख़ाली गईं। नन्दराम ने सिर उठा-कर देखा, पश्चिम की पहाड़ी में झाड़ों के भीतर दो-तीन सिर दिखाई पड़े। बन्दृक साध कर उसने गोली चला दी।

दोनों तरफ से गोिलयाँ चलीं। नन्दराम की जाँघ को छोलती हुई एक गोली निकल गई और सब बेकार रहीं। उधर दो वर्जारियों की मृत्यु हुई। तीसरा कुछ भयभीत होकर भाग चला। तब नन्दराम ने कहा— 'गन्दराम को नहीं पहचानता था? ले तू भी कुछ लेता जा।' उस वजीरी के भी पैर में गोली लगी। वह बैठ गया और नन्दराम अपने ऊँट पर घर की और चला।

सलीम नन्दराम के गाँव से धर्मोन्माद के नहीं में चूर इन्हीं सह-धर्मियों में आकर मिल गया था। उसके भाग्य से नन्दराम की गोली उसे नहीं लगी। वह झाड़ियों में छिप गया था। घायल वजीरी ने उससे कहा—तू परदेशी भूखा बनकर इसके साथ जाकर घर देख आ। इसी नाले से उत्तर जा। वह तुझे आगे मिल जायगा। सलीम उधर ही चला।

नन्दराम अब निश्चित होकर धीरे-धीरे घर की श्रोर बढ़ रहा था। सहसा उसे कराहने का शब्द सुन पड़ा। उसने ऊँट रोककर सलीम से पूछा—'क्या है भाई ? तू कौन है ?'

सलीम ने कहा—भूखा परदेशी हूँ। चल भी नहीं सकता। एक रोटी और दो घूँट पानी!

नन्दराम ने ऊँट बैठाकर उसे अच्छी तरह देखते हुए फिर पूछा— 'तुम यहाँ कैसे आ गये ?'

'मैं हिन्दुस्तान से हिजरत करके चला आया हूँ।'

### सस्रीम

'ओहो ! भले आदमी, ऐसी-ऐसी बातों से भी कोई अपना घर छोड़ देता है ? अच्छा, आओ मेरे ऊँट पर बैठ जाओ।'

सर्लाम बैठ गया। दिन ढलने लगा था। नन्दराम के ऊँट के गले के बड़े-बड़े घुँघरू उस निस्तब्ध शान्ति में सर्जावता उत्पन्न करते हुए वज रहे थे। उन्नास से भरा हुन्ना नन्दराम उसी की ताल पर कुछ गुनगुनाता जा रहा था। उधर सलीम कुढ़कर मन-ही-मन भुनभुनाता जा रहा था। परन्तु ऊँट चुपचाप अपना प्थ अतिक्रमण कर रहा था। धीरे-धीरे बढ़ने-चाले अन्धकार में भी वह अपनी उसी गति से चल रहा था।

मलीम सोचता था—'न हुआ पास में एक छुरा, नहीं तो यहीं अपने साथियों का बदला चुका लेता!' फिर वह अपनी मूर्खेता पर हुँसलाकर विचारने लगा—'पागल सलीम! तू उसके घर का पता लगाने आया है न ?' इसी उधेड़बुन में कभी वह अपने को पक्का धार्मिक, कभी सत्य में विश्वास करनेवाला, कभी शरण देनेवाले सहधिमयों का पक्षपाती बन रहा था। सहसा ऊँट हका और एक घर का किवाड़ खुल पड़ा। भीतर से जलते हुए दीपक के प्रकाश के साथ एक सुन्दर मुख दिखाई पड़ा। नन्दराम ऊँट बैठाकर उतर पड़ा। उसने उल्लास से कहा—प्रेमो।

प्रेमकुमारी का गला भर आया था। बिना बोले ही उसने लपककर नन्दराम के दोनों हाथ पकड़ लिये।

सर्लीम ने आश्चर्य से प्रेमा को देखकर चीत्कार करना चाहा; पर वह सहसा रुक गया। उधर प्यार से प्रेमा के कन्धों को हिलाते हुए नन्द-राम ने उसका चौंकना देखे लिया।

नन्दगम ने कहा — प्रेमा ! हम दोनों के लिए रोटियाँ चाहिए ! यह एक भूखा परदेशी है। हाँ, पहले थोड़ा-सापानी और एक कपड़ा तो देना!

प्रेमा ने चिकत होकर पूछा-- 'क्यों ?'

'यों ही कुछ चमड़ा छिल गया है। उसे बाँध लूँ ?'

'अरे तो क्या कहीं लड़ाई भी हुई है ?'

'हाँ, तीन-चार वजीरी मिल गये थे।'

'और यह ?'--कहकर प्रेमा ने सलीम को देखा। सलीम भय और

क्रोध से सूख रहाथा। घृणासे उसका मुख विवर्ण हो रहाथा। 'एक हिन्दू है।' नन्दराम ने कहा।

'नहीं मुसलमान हूँ।'—कहते हुए सलीम चिल्ला उठा।

'ओहो, हिन्दुस्तानी भाई! हम लोग हिन्दुस्तान के रहनेवालों को हिन्दू ही सा देखते हैं। तुम बुरा न मानना।'—कहते हुए नन्दराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह फुँझला उठा। और प्रेमकुमारी हँस पड़ी। आज की हँसी कुछ दूसरी थी। उसकी हँसी में हृदय की प्रसन्नता साकार थी। एक दिन श्रोर प्रेमा का मुसकाना सलीम ने देखा था, तब जैसे उसमें स्नेह था। आज थी उसमें मादकता, नन्दराम के ऊपर अनुराग की वर्षा! वह श्रोर भी जल उठा। उसने कहा—काफिर, क्या यहाँ कोई मुसलमान नहीं है ?

'है तो, पर आज तो तुमको मेरे ही यहाँ रहना होगा।'-- दढ़ता से नम्दराम ने कहा।

सर्लीम सोच रहा था घर देखकर लौट जाने की बात! परन्तु यह प्रेमा! ओह, कितनी सुन्दर! कितना प्यार भरा हृदय! इतना सुख! काफिर के पास यह विभूति! तो वह क्यों न यहीं रहे? अपने भाग्य की परीचा कर देखे!

सलीम वहीं खा-पांकर एक कोटरी में सो रहा और सपने देखने लगा — उसके हाथ में रक्त से भरा हुआ छुरा है। नन्दराम मरा पड़ा है। वजीरियों का सरदार उसके ऊपर प्रसन्न है। छट में पकड़ी हुई प्रेमा उसे मिल रही है। वजीरियों का बदला लेने में उसने पूरी सहायता की है। सलीम ने प्रेमा का हाथ पकड़ना चाहा। साथ ही प्रेमा का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसने तिलमिला कर आँखें खोल दीं। सूर्य की किरणें उसकी श्राँखों में घुसने लगीं।

बाहर अमीर चिलम भर रहा था। उसने कहा—नन्द भाई, त्ने मेरे लिए पोस्तीन लाने के लिए कहा था। वह कहाँ है ? वह उछल रहा था। उसका ऊधमी शरीर प्रसन्नता से नाच रहा था।

नन्दराम मुलायम बालोंवाली चमड़े की सदरी— जिस पर रेशर्मा

### सलीम

सुनहरा काम था—िलए हुए बाहर निकला। अमीर को पहनाकर उसके गालों पर चपत जड़ते हुए कहा-—नटखट, ले, तू अभी छोटा ही रहा। मैंने तो समझा था कि तीन महीनों में तू बहुत बढ़ गया होगा।

वह पोस्तीन पहनकर उछलता हुआ प्रेमा के पास चला गया। उसका नाचना देखकर वह खिलखिला पड़ी। गुलमुहम्मद भी आ गया था। उसने पूछा—नन्दराम, तू अच्छी तरह रहा?

'हाँ जी ! यहीं श्राते हुए कुछ वर्जारियों से सामना हो गया। दो को तो ठिकाने लगा दिया। थोड़ी-सी चोट मेरे पैर में भी भा गई।'

'वर्जीरी !'—कहकर वृदा एक बार चिन्ता में पड़ गया। तब तक नन्दराम ने उसके सामने रुपये की थेली उलट दी। वृदा अपने घोड़े का दाम सहेजने लगा।

प्रेमा ने कहा — बाबा ! तुमने कुछ श्रौर भी कहा था। वह तो नहीं आया !

बूढ़ा त्योरी बदलकर नन्दराम को देखने लगा। नन्दराम ने कहा— मुझे घर में अस्तबल के लिए एक दालान और बनाना है। इसलिए बालियाँ नहीं ला सका।

'नहीं नन्दराम! तुझको पेशावर किर से जाना होगा। प्रेमा के लिए बालियाँ बनवा ला। तू अपनी ही बात रखता है।'

'अच्छा चाचा! अबकी बार जाऊँगा तो...हे ही आऊँगा।'

हिजरती सलीम आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहा था। सलीम जैसे पागल होने लगा था। मनुष्यता का एक पत्त वह भी है जहाँ वर्ण, धर्म और देश को भूलकर मनुष्य मनुष्य के लिए प्यार करता है। उसके भीतर की कोमल भावना, शायरों की प्रेम-कल्पना, चुटकी लेने लगी! वह प्रेम को 'काफिर' कहता था। आज उसने चवाती खाते हुए मन-ही-मन कहा—बुते-काफिर!

3

सर्लीम घुमक्कड़ी-जीवन की लालसाओं से सन्तप्त, व्यक्तिगत भाव-क्यकताओं से असन्तुष्ट युक्तप्रान्त का मुसलमान था। कुछ-न-कुछ करते नहने का उसका स्वभाव था। जब वह चारों ओर से असफल हो रहा था, तभी तुर्की की सहानुभूति में हिजरत का आन्दोलन खड़ा हुआ था। सलीम भी उसी में जुट पड़ा। मुसलमानी देशों का आतिथ्य कड़वा होने का अनुभव उसे अफगानिस्तान में हुआ। वह भटकता हुआ नन्दराम के घर पहुँचा था।

मुसिलिम उत्कर्ष का उबाल जब ठण्डा हो चला, तब उसके मन में एक स्वार्थ-पूर्ण कोमल कलपना का उदय हुआ। वह सूफ़ी किवयों-सा सौन्दर्योपासक बन गया। नन्दराम के घर का वह काम करता हुआ जीवन बिताने लगा। उसमें भी 'बुते-काफ़िर' को उसने अपनी संसार-यात्रा का चरम लक्ष्य बना लिया।

प्रेमा उससे साधारणतः हँसती-बोलती और काम के लिए कहती। सलीम उसके लिए खिलौना था। दो मन दो विरुद्ध दिशाओं में चलकर भी नियति से बाध्य थे, एकत्र रहने के लिए।

अमीर ने एक दिन नन्दराम से कहा—उस पाजी सलीम को अपने यहाँ से भगा दो। क्योंकि उसके ऊपर सन्देह करने का पूरा कारण है।

नन्दराम ने हँसकर कहा-भाई अमीर ! वह परदेश में विना सहारे आया है। उसके ऊपर सबको दया करनी चाहिए।

अमीर के निष्कपट हृदय में यह बात न जँची। वह रूठ गया। तब भी नन्दराम ने सलोम को अपने यहाँ रहने दिया।

सलीम अब कभी-कभी दूर-दूर घूमने के लिए भी चला जाता। इसके हृदय में सौन्दर्य के कारण जो स्निग्धता आ गई थी, वह लालसा में परिणत होने लगी। प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। एक दिन उसे लँगड़ा वज़ीरी मिला। सलीम की उससे कुछ बातें हुई। वह फिर से कट्टर मुसल्लमान हो उठा। धर्म की प्रेरणा से नहीं; लालसा की ज्वाला से!

वह रात बड़ी भयानक थी। कुछ बूँदें पड़ रही थीं। सलीम अभी सशंक होकर जाग रहा था। उसकी आँखें भविष्य का दृश्य देख रही थीं। घोड़ों के पद-शब्द धीरे-धीरे उस निर्जनता को भेदकर समीप आ

### सलीम

रहे थे। सलीम ने किवाड़ खोलकर बाहर झाँका। अँधेरी उसके कलुष-सी फैल रही थी। वह ठठाकर हँस पड़ा।

भीतर नन्दराम और प्रेमा का स्नेहालाप बन्द हो चुका था। दोनों तन्द्रालस हो रहे थे। सहसा गोलियों की कड़कड़ाहट सुन पड़ी। सारे गौँव में आतङ्क फैल गया।

'वजीरी ! वजीरी !'

उन दस घरों में जो भी कोई अस्त्र चला सकता था, बाहर निकल पड़ा। अस्सी वर्जारियों का दल चारों ओर से गाँव को घेरे में करके भीषण गोलियों की बोहार कर रहा था।

अमीर और नन्द्राम :गल में खड़े होकर गोली चला रहे थे। कारत्सों की परतल्ली उनके कन्धों पर थी। नन्द्राम और अमीर दोनों के निशाने अचूक थे। अमीर ने देखा, कि सलीम पागलों-सा घर में घुसा जा रहा है। वह भी भरी गोली चलाकर उसके पीछे नन्द्राम के घर में घुसा। बीसों वज़ीरी मारे जा चुके थे। गाँववाले भी घायल और मृतक हो रहे थे। उधर नन्द्राम की मार से वज़ीरियों ने मोरचा छोड़ दिया था। सब भागने की धुन में थे। सहसा घर में से चिल्लाहट सुनाई पड़ी।

नन्दराम भीतर चला गया। उसने देखा, प्रेमा के बाल खुले हैं। उसके हाथ में रक्त से रिक्षत छुरा है। एक वज़ीरी वहीं घायल पड़ा है और अमीर सलीम की छाती पर चढ़ा हुआ कमर से छुरा निकाल रहा है। नन्दराम ने कहा—यह क्या है अमीर ?

'चुप रहो भाई! इस पाजी को पहले...।'

'ठहरो अमीर! यह हम लोगों का शरणागत है।'—कहते हुए नन्दराम ने उसका छुरा छीन लिया; किन्तु दुर्दान्त युवक पठान कटकटा कर बोजा—

'इस सूअर के हाथ ! नहीं नन्दराम ! तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको ही गोली मार दूँगा । मेरी बहन, मेरी पड़ोसिन का हाथ पकड़कर खींच रहा था । इसके हाथ......'

नन्दराम श्राश्चर्य से देख रहा था। अमीर ने सर्लीम की कलाई:

ककर्ड़ा को तरह तोड़ ही दी। सलीम चिल्लाकर मूछित हो गया। प्रेमा ने अमीर को पकड़कर खींच लिया। उसका रणचण्डी वेश शिथिल हो गया था। सहज नारी-सुलभ दया का आविभीव हो रहा था। नन्दराम और अमीर बाहर आये।

वज़ीरी चले गये थे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक दिन टूटे हुए हाथ को सिर से लगाकर जब प्रेमा को सलाम करते हुए सलीम उस गाँव से बिदा हो रहा था, तब प्रेमा को न जाने क्यों उस अभागे पर ममता हो आई। उसने कहा—सलीम ! तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है, तो वहाँ जाकर क्या करोगे ? यहीं पड़े रहो।

सलीम रो रहा था। वह अब भी हिन्दुस्तान जाने के लिए इच्छुक नहीं था; परन्तु अमीर ने कड़ककर कहा—प्रेमा! इसे जाने दे! इस गाँव में ऐसे पाजियों का काम नहीं।

सलीम पेशावर में बहुत दिनों तक भीख माँगकर खाता और जीता रहा। उसकी 'बुते-काफ़िर' वाले गीत को लोग बड़े चाव से सुनने थे।

# छोटा जादूगर

कानिवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हँसी और विनोद्द का कलनाद गूँज रहा था। मैं खड़ा था। उस छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीनेवालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुरते के उत्पर से एक मोटी सी स्त की रस्सी पड़ी थी और जैब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुँह पर गम्भीर दिपाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आक्रियत हुआ। उसके अभाव में भी सम्पूर्णता थी। मैंने पूछा—क्यों जी नुमने इसमें क्या देखा?

'मेंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं। खिळौनों पर निशाना लगाते हैं। तीर से नम्बर छेदते हैं। मुझे तो खिळौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादृगर तो बिळकुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ।'—उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी।

मेंने पूछा—और उस परदे में क्या है ? वहाँ तुम गये थे ? 'नहीं, वहाँ में नहीं जा सका। टिकट लगता है।'

मैंने कहा—तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिया चलूँ। मैंने मन-ही मन कहा,—'भाई! आज के तुम्हीं मित्र रहे।'

उसने कहा—वहाँ जाकर अया कीजिएमा ? चिलिए निशाना लगाया जाय।

मैंने उससे सहमत होकर कहा--तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाय। उसने स्वीकार-सूचक सिर हिला दिया।

मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा— तुम्हारे और कौन है ?

माँ और बाबू जी।'
'उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया?'
'बावृजी जेल में हैं।'
'क्यों ?'
'देश के लिए।'—वह गर्व से बोला।
'और तुम्हारी माँ?'
'वह बीमार हैं।'
'और तुम तमाशा देख रहे हो ?'

उसके मुँह पर तिरस्कार की हँसी फूट पड़ी। उसने कहा—तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा, तो माँको पथ्य दूँगा। मुझे शरवत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती!

मैं आश्चर्य से उस तेरह-चोदह वर्ष के लड़के को देखने लगा। 'हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी! माँजी बीमार हैं; इसलिए मैं नहीं गया।' 'कहाँ ?'

'जेल में ! जब कुछ लोग खेल-तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ।'

मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारो ओर बिजर्ला के जहू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा—अच्छा चलो, निशाना लगाया जाय।

हम दोनों उस जगह पर पहुँचे, जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने बारह टिकट खरीदकर उस लड़के को दिये।

वह निकला पक्का निशानेबाज़ । उसका कोई गेंद खाली नहीं गया । देखने वाले दंग रह गये । उसने बारह खिलौनों को बटोर लिया; लेकिन उठाता कैसे ? कुछ मेरी रूमाल में बँधे, कुछ जेब में रख लिये गये ।

लड्के ने कहा-बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊँगा। बाहरू

## छोटा जादूगर

आइए। मैं चलता हूँ। वह नौ-दो ग्यारह हो गया। मैंने मन ही-मन कहा—'इतनी जल्द ऑख बदल गई।'

मैं घूमकर पान की दूकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर-उधर टहलता देखता रहा। झूले के पाप्त लोगों का ऊपर-नीचे आना देखेंने लगा। अकस्मात् किसी ने ऊपर के हिटोले से पुकारा—बावृजी।

मेंने पूछा-कौन ?

'मैं हूँ छोटा जादूगर।'

× + +

कलकत्ता के सुरम्य बोशनिकल-उद्यान में लाल कमिलनी से भरी हुई एक छोटी-सी झील के किनारे घने बुझों की छाया में अपनी मण्डली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थीं। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला। साक जाँचिया। और आधी बाहों का कुरता। सिर पर मेरी रूमाल सूत की रस्सी से बँधी हुई थी। मस्तानी चाल से झूमता हुआ। आकर कहने लगा—

बाबूजी नमस्ते ! आज कहिए तो खेल देखाऊँ । 'नहीं जी, अभी हमलोग जलपान कर रहे हैं।' 'फिर इसके बाद वया गाना-वजाना होगा, बाबूजी ?'

'नहीं जी—तुमको .....' मैं कोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा—दिखलाओं जी तुम तो अच्छे श्राये। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया; क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की-सी मिटास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरम्भ किया।

उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा। बिल्ली रूठने लगी। बन्दर घुड़-कने लगा।

गुड़िया का ब्याह हुआ। गुड़ा बर काना निकला। लड़के की वाचा-लता से ही अभिनय हो रहा था। सब हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये।

मैं सोच रहा था। बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है।

ताश के सब पत्ते लाल हो गये। फिर सब काले हो गये। गले की सूत की डोरी दुकड़े-दुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा—अब हो चुका। अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जायँग।

श्रीमतीजी ने धीरे से उसे एक रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा—लडके!

'छोटा जादूगर कहिए। यही मेरा नाम है। इसीसे मेरी जीविका है।'

मैं कुछ बोलना ही चाहताथा, कि श्रीमतीजी ने कहा—श्रच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे ?

'पहले भर पेट पकौड़ी खाऊँगा। फिर एक सूती कम्बल लूँगा।'

मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत कुद्ध होकर सोचने लगा—ओह! कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके एक रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा थान।

वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता-कुञ्ज देखने के लिए चले।

उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साँय-साँय करने लगी थी। श्रस्ताचलगामी सूर्य की अन्तिम किरण वृक्षों की पत्तियों से बिदाई ले रही थी। एक शान्त वातावरण था। हम लोग धीरे-धीरे मोटर से हबड़ा की ओर आ रहे थे।

रह-रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक भोपड़ी के पास कम्बल कन्धे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा— तुम यहाँ कहाँ ?

'मेरी माँ यहीं है न। अब उसे अस्पतालवालों ने निकाल दिया है।' मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा, तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी।

## छोटा जाबुगर

छोटे जातूगर ने कम्बल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा—माँ।

मेरी आँखों से आँसू निकल पदे।

× × ×

बड़े दिन की छुदी बीत चली थी। मुमे अपने ऑफ़िस में समय से पहुँचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते-चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ-ही-साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता, तो और भी "" मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जलद लौट आना था।

दस बज चुका था। मैंने देखा, कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमञ्ज सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भाल, मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी; पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नताकी तरी नहीं थी। जब वह औरों को हँसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कँप जाता था। मानो उसके रोएँ रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण-भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा—आज नुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं?

'माँ ने कहा है, कि आज तुरन्त चर्ले आना। मेरी घर्ड़ा समीप है।'—अविचल भाव से उसने कहा।

'तब भी तुम खेल दिखलाने चले आये !' मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख-दुःख का माप अपना ही साधन तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है।

उसके मुँह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा—न क्यों आता !

और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहाथा।

क्षण-भर में मुझे अपनी भूल मालम हो गई। उसके झोले को

#### रन्द्रजाल

गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा—'जल्दी चलो।' मोटर-वाला मेरे बताये हुए पथ पर चल पड़ा।

कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुँचा। जादूगर दौड़ कर झोंपड़े में माँ-माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था; किन्तु स्त्री के मुँह से, बे ..... निकल कर रह गया। उसके दुबैल हाथ उठकर गिर गये। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था, मैं स्तब्ध था। उस उज्ज्वल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों और नृत्य करने लगा।

# नूरी

S

'ऍ ! तुम कौन ?' '......' 'बोलते नहीं ?' '......'

'तो मैं बुलाऊँ किसी को—' कहते हुए उसने छोटा सा मुँह खोला हीं था कि युवक ने एक हाथ उसके मुँह पर रखकर उसे दूसरे हाथ से दबा लिया। वह विवश होकर चुप हो गई। श्रीर भी, आज पहला ही अवसर था, जब उसने केसर, कस्तुरी और अम्बर से बसा हुआ यौवन पूर्ण उद्वेलित आलिंगन पाया था। उधर किरणें भी पवन के एक झोंके के साथ किसलयों को हटा कर घुस पड़ीं। दूसरे ही चण उस कुंज के भीतर छन कर आती हुई चाँदनी में जौहर से भरी कटार चमचमा उठी। भय-भीत मृग-शावक-सी काली आँखें अपनी निरीहता में दया की-प्राणों की भीख माँग रही थीं। युवक का हाथ रुक गया। उसने मुँह पर उँगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। नूरी काश्मीर की कली थी। सिकरी के महलों में उसके कोमल चरेणों की नृत्य-कला प्रसिद्ध थी। कलिका का आमोद-मकरन्द अपनी सीमा में मचल रहा था। उसने समझा, कोई मेरा साहसो प्रेमी है, जो महावली अकबर की आँख-मिचीनी-शीड़ा के समय पतंग-सा प्राण देने आ गया है। नूरी ने इस कल्पना के सुख में अपने को धन्य समका और चुप रहने का संकेत पाकर युवक के मधुर अधरों पर अपने अधर रख दिये । युवक भी आत्म-विस्मृत-सा उस सुख में पल-भर के लिए तल्लीन हो गया। नूरी ने धीरे से कहा-- 'यहाँ से जरूद चले जाओ। कल बाँघ पर पहले पहर की नौबत बजने के समय मौलसिरी के नीचे मिर्ल्गी।

युवक धीरे-धीरे वहाँ से खिसक गया। नूरी शिथिल चरणों से लड़खड़ाती हुई दूसरे कुंज की ओर चली, जैसे कई प्याले अंगूरी चढ़ा ली हो! उसकी जैसी कितनी ही सुन्दिरयाँ श्रकवर को खोज रही थीं। आकाश का सम्पूर्ण चन्द्र इस खेल को देखकर हँस रहा था। नूरी अव किसी कुंज में घुसने का साहस नहीं रखती थी। नरगिस दूसरे कुंज से निकल कर आ रही थी। उसने नूरी से पूछा—

'क्यों, उधर देख आई ?' 'नहीं, मुक्ते तो नहीं मिले।' 'तो फिर चल इधर कामिनी के काड़ों में देखूँ।' 'तू ही जा, मैं थक गई हूँ।'

नरिगस चली गई। मालती की मुकी हुई डाल की श्राँधेरी छाया में धड़कते हुए हृदय को हाथों से दबाये नूरी खड़ी थी ? पीछे से किसी ने उसकी आँखों को बन्द कर लिया। नूरी की धड़कन और भी वढ़ गई। उसने साहस से कहा--

'में पहचान गई ।'

'जहाँपनाह' उसके सुँह से निकला ही था कि अकबर ने उसका सुँह बन्द कर लिया और धीरे से उसके कानों में कहा-—

'मस्यिम को बता देना, सुलताना को नहीं; समझी न ? मैं उस कुञ्ज में जाता हूँ।'

अकबर के जाने के बाद ही सुलताना वहाँ आई। नूरी उसी की छन्न-च्छाया में रहती थी; पर अकबर की आज्ञा! उसने दूसरी ओर सुलताना को बहका दिया। मिरयम धीरे-धीरे वहाँ आई। वह ईसाई बेगम इस आमोद-प्रमोद से परिचित न थी। तो भी यह मनोरंजन उसे अच्छा लगा। नूरी ने अकबरवाला कुझ उसे बता दिया।

घंटों के बाद जब सब सुन्दिश्यें थक गई थीं, तब मरियम का हाथ पकड़े अकबर बाहर आये। उस समय नौवतखाने से मीठी-मीठी सोहनी बज रही थी। अकबर ने एक बार नूरी को अच्छी तरह देखा। उसके कपोलों को थपथपाकर उसको पुरस्कार दिया। ऑख-मिचौनी हो गई! २

सिकरी की झील जैसे लहरा रही है, वैसा ही आन्दोलन तूरी के हदय में हो रहा है। वसन्त की चाँदनी में उसे अम हुआ कि उसका प्रेमी युवक आया है। उसने चौंककर देखा; किन्तु कोई नहीं था। मौ असिरी के नोचे बैठे हुए उसे एक घड़ी से अधिक हो गया। जीवन में आज पहले ही वह अभिसार का साहस कर सकी है। भय से उसका मन काँप रहा है; पर छोट जाने का मन नहीं चाहता। उत्कंठा और प्रतीक्षा कितनी पागल महेलियाँ हैं! दोनों उसे उलझाने लगीं।

किसी ने पीछे से आकर कहा-मैं आ गया।

न्री ने घूमकर देखा, लम्बा-सा, गौर वर्ण का युवक उसकी बगल में खड़ा है। वह चाँदनी रात में उसे पहचान गई। उसने कहा — शाह-जादा याकूब खाँ?

'हाँ मैं ही हूँ ! कहो, तुमने क्यों बुलाया है ?'

नुरी सन्नाटे में आ गईं। इस प्रश्न में प्रेम की गन्ध भी नहीं थी। वह भी महलों में रह चुको थी। उसने भी पैतरा बदल दिया।

'आप वहाँ क्यों गये थे ?'

'मैं इसका जवाब न दूँ, तो ?'

न्री चुप रही। याकूबलाँ ने कहा--तुम जानना चाहती हो ?

'न बताइए।'

'बताऊँ तो मुझे......'

'आप डरते हैं, तो न बताइए।'

'अच्छा तो तुम सच बताओ कि कहाँ की रहनेवाली हो ?'

'मैं काश्मीर में पैदा हुई हूँ।'

याकूबखाँ अब उनके समीप ही बैठ गया। उसने पूछा — कहाँ ?

'श्रीनगर के पास ही मेरा घर है।'

'यहाँ क्या करती हो ?'

'नाचती हूँ। मेरा नाम न्री है।'

'काश्मीर जाने को मन नहीं करता ?'

'नहीं।'

'क्यों ?'

'वहाँ जाकर क्या करूँगी ? सुलतान यूसुफखाँ ने मेरा घर बार छीन लिया है। मेरी माँ बेड़ियों में जकड़ी हुई दम तोड़ती होगी या मर गई होगी।'

'में कहकर खुड़वा दूँगा। तुम यहाँ से चलो।'

'नहीं में यहाँ से नहीं जा सकती; पर शाहजादा साहब आप वहाँ क्यों गये थे, मैं जान गई।'

'नूरी तुम जान गई हो, तो अच्छी बात है। मैं भी वेड़ियों में पड़ा हूँ। यहाँ अकवर के चंगुल में छटपटा रहा हूँ। मैं कल रात को उसी के कलेजे में कटार भोंक देने के लिए गया था।'

'शाहंशाह को मारने के लिए ?'--भय से चौंक कर नूरी ने कहा।

'हाँ न्री वहाँ तुम न आती, तो मेरा काम न बिगड़ता। काइमीर को हड़पने की उसकी......' याकृब रुककर पीछे देखने लगा। दृर कोई चला जा रहा था। न्री भी उठ खड़ी हुई। दोनों ओर नीचे झील की ओर उतर गये। जल के किनारे बैठकर न्री ने कहा—अब ऐसा न करना।

'क्यों न करूँ ? मुझे काश्मीर से बढ़कर और कौन प्यारा है ? मैं उसके लिए क्या नहीं कर सकता ? यह कहकर याकूब ने उम्बी साँस ली। उसका सुन्दर मुख वेदना से विवर्ण हो गया। न्री ने देखा, वह प्यार की प्रतिमा है। उसके हृदय में प्रेम लीला करने की वासना बलवती हो चली थी। फिर यह एकान्त और वसन्त की नशीली रात! उसने कहा—आप चाहे काश्मीर को प्यार करते हों; पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो आप को प्यार करते हों!

'पागल ! मेरे सामने एक ही तसवीर है। फूलों से भरी, फलों से लदी हुई, सिन्ध श्रोर झेलम की घाटियों की हरियाली! मैं इस प्यार को छोड़कर दूसरी ओर……?'

'चुप रहिए शाहजादा साहब ! आप धीरे से नहीं बोल सकते, तो चुप रहिए ।' यह कहकर नूरी ने एक बार फिर पीछे की ओर देखा। वह चंचल हो रही थी, मानो आज ही उसके वसन्त-पूर्ण यौवन की सार्थकता है! श्रीर वह विद्रोही युवक सम्राट् अकबर के प्राण लेने और अपने प्राण देने पर तुला है। कहते हैं कि तपस्वी को डिगाने के लिए स्वर्ग की अप्सराएँ ओती हैं। आज नूरी अप्सरा बन रही थी। उसने कहा—तो मुझे काश्मीर ले चलिएगा? याकूब के समीप श्रीर सटकर भयभीत-सी होकर वह बोली—बोलिए, मुझे ले चलिएगा। मैं भी इन सुनहरी बेड़ियों को तोड़ना चाहती हूँ।

'तुम मुझको प्यार करती हो न्री ?'

'दोनों लोकों से बढ़कर ?' 'नूरी उन्मादिनी हो रही थी।'

'पर मुझे तो अभी एक बार फिर वही करना है, जिसके लिए तुम मना करती हो। बच जाउँगा, तो देखा जायगा !'—यह कहकर याकूब ने उसका हाथ पकड़ लिया। न्री नीचे से ऊपर तक थरथराने लगी। उसने अपना सुन्दर मुख याकूब के कन्धे पर रखकर कहा— नहीं अब ऐसा न करो, तुमको मेरी कसम !

सहसा चौंककर युवक फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। और न्री जब तक सँभली, तब तक याकूब वहाँ न था। अभी न्री दो पग भी बढ़ने न पाई थी कि माहम तातारी का कठोर हाथ उसके कंधों पर आ पहुँचा। तातारी ने कहा—सुलताना नुमको कब से खोज रही है ?

3

सुलताना बेग़म और बादशाह चौसर खेल रहे थे। उधर पचीसी के मेदान में सुन्दित्याँ गोर्टे बनकर चाल चल रही थीं। नौबतखाने से पहले पहर की सुरीली शहनाई बज रही थी। नगाड़े पर अकबर की बाँधी हुई गित में लकड़ी थिरक रही थीं, जिसकी धुन में अकबर चाल भूल गये। उनकी गोट पिट गई।

पिटी हुई गोट दूसरी न थी, वह थी न्री। उस दिन की थपिकयों ने उसको साहसी बना दिया था। वह मचलती हुई विसात के बाहर

तिबारी में चली आई। पाँसे हाथ में लिये हुए अकबर उसकी ओर देखने लगे। नूरी ने अल्हड्पन से कहा—तो मैं मर गई ?

'तू जीती रह, मरेगी क्यों ?' फिर दक्षिण नायक की तरह उसका मनोरंजन करने में चतुर , अकबर ने सुलताना की ओर देखकर कहा— इसका नाम क्या है ? मन में सोच रहे थे, उस रात की आँख-मिचौनी-वाली घटना !

'यह काश्मीर की रहनेवाली है। इसका नाम नृरी है। बहुत अच्छा नाचर्ता है।'—-सुलताना ने कहा।

'मैंने तो कभी नहीं देखा।'

'तो देखिए न।'

'नूरी ! तू इसी शहनाई की गत पर नाच सकेगी ?'

'क्यों नहीं जहाँपनाइ !'

गोटे अपने-अपने घर में जहाँ-की-तहाँ बैठी रहीं। नूरी का वासना और उन्माद से भरा हुआ नृत्य आरंभ हुआ। उसके नूपुर खुले हुए बोल रहे थे। वह नाचने लगी, जैसे जल तरंग। वागीश्वरी के विलिम्बत स्वरों में अंगों के अनेक मरोड़ों के बाद जब कभी वह चुन-चुनकर एक-दो घुँघुरू बजा देती, तब अकबर 'वाह! वाह!' कह उठता। घड़ी-भर नाचने के बाद जब शहनाई बन्द हुई, तब अकबर ने उसे बुलाकर कहा-नूर्ग! तु कुछ चाहती है ?

'नहीं जहाँपनाह !'

'कुछ भी ?'

'मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। छुटी मिले, तो !'—िसर नीचे किये हुए नूरी ने कहा।

'दुत्--और कुछ नहीं।'

'भौर कुछ नहीं।'

'अच्छा तो जब मैं काबुल चलने लगूँगा, तब तू भी वहाँ चल सकेगी।' फिर गोटें चलने लगीं। खेल होने लगा। सुलताना और शाहंशाह दोनों ही इस चिन्ता में थे कि दूसरा हारे। यही तो बात है, संसार चाहता है कि तुम मेरे साथ खेलो; पर सदा तुम्हीं हारते रहो। नृती फिर गोट बन गई थी। अब की वही फिर पिटी। उसने कहा—मैं मर गई।

अकवर ने कहा—त् अलग जा बैठ। छुटी पाते ही थकी हुई नृरी पर्चासी के समीप अमराई में जा घुसी। अभी वह नाचने की थकावट से ऋँगैड़ाई ले रही थी। सहसा याकूब ने आकर उसे पकड़ लिया। उसके शिथिल सुकुमार अंगों को दबाकर उसने कहा—नूरी, मैं तुम्हारे प्यार को लौटा देने के लिए आया हूँ।

व्याकुल होकर न्री ने कहा—-नहीं, नहीं, ऐसा न करो। 'मैं आज मरने मारने पर नुला हूँ।' 'तो क्या किर तुम आज उसी काम के लिए……?' 'हाँ न्री!'

'नहीं, शाहज़ादा याकृत्र ! ऐसा न करो। मुझे आज शाहंशाह ने कारमीर जाने की छुट्टी दे दी है। मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती हूँ।' पर मैं वहाँ न जाऊँगा। नृरी ! मुक्ते भूल जाओ।'

नूरी उसे अपने हाथों में जकड़े थी; किन्तु याकूब का देश-प्रेम उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति माँग रहा था। याकूब ने कहा——नूरी! अकवर सिर अकाने से मान जाय सो नहीं। वह तो झुके हुए सिर पर भी चढ़ वैठना चाहता है। मुझे छुटी दो। मैं यही सोचकर सुख से मर सकूँगा कि कोई मुझे प्यार करता है।

नूरी सिसककर रोने लगी। याकृत का कन्धा उसकी आँसुओं की धारा से भींगने लगा। अपनी कठोर भावनाओं से उन्मत्त और विद्रोही युवक शाहजादा ने बलपूर्वक अभी अपने को रमणी के बाहुपाश से खुड़ाया ही था कि चार तातारी दासियों ने अमराई के अन्धकार से निकल कर दोनों को पकड़ लिया।

अकबर की बिसात अभी बिछी थी। पासे अकबर के हाथ में थे। दोनों अपराधी सामने लाये गये। अकबर ने आश्चर्य से पूछा— याकब खाँ?

याकूब के नत-मस्तक की रेखाएँ ऐंठी जा रही थीं। वह चुप था।

फिर नूरी की ओर देखकर शाहंशाह ने कहा—तो इसीलिए त् काश्मीर जाने की छुटी माँग रही थी ?

वह भी चुप।

'याकूब ! तुम्हारा यह लड़कपन यूसुफख़ाँ भी न सहते ; लेकिन मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ । जाने की तैयारी करो । मैं काबुल से लौटकर काश्मीर आऊँगा ।'

संकेत पाते ही तातारियाँ याकृष को छे चछीं। नूरी खड़ी रही। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा—इसे बुर्ज में छे आओ।

नृरी बुर्ज के तहस्ताने में बन्दिनी हुई।

8

भट्टारह बरस बाद !

जब अकवर की नवरत सभा उजड़ चुकी थी, उसके प्रताप की जयोति आनेवाले अन्तिम दिन की उदास और धुँघली छाया में विलीन हो रही थी, हिन्दू और मुस्लिम-एकता का उत्साह शीतल हो रहा था, तब अकवर को अपने पुत्र सलीम से भी भय उत्पन्न हुआ। सलीम ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की थी, इसीलिए पिता-पुत्र में मेल होने पर भी आगरा में रहने के लिए सलीम को जगह नहीं थी। उसने दुखी होकर अपनी जन्म-भूमि में रहने की आज्ञा माँगी।

सलीम फ़तहपुर-सीकरी आया। मुग़ल-साम्राज्य का वह अलैकिक इंद्रजाल! अकबर की यौवन-निशा का सुनहरा स्वम—सिकरी का महल—पथरोली चट्टानों पर विखरा पड़ा था! इतना आकिस्मक उत्थान और पतन! जहाँ एक विश्वजनीन धर्म की उत्पत्ति की सूचना हुई, जहाँ उस धर्मान्धता के युग में एक छत के नीचे ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम और हिन्दू आदि धर्मों पर वाद-विवाद हो रहा था, जहाँ सन्त सलीम की समाधि थी, जहाँ शाह सलीम का जन्म हुआ था, वहीं अपनी अपूर्णता और खँडहरों में अस्त-व्यस्त सीकरी का महल अकबर के जीवन-काल में ही, निर्वासिता सुन्दरी की तरह दया का पात्र, श्रंगारविहीन और उजड़ा पड़ा था। अभी तक अकबर के झुन्य शयन-मन्दिर में विक्रमादित्म

के नवरहों का छाया-पूर्ण अभिनय चल रहा था। अभी तक सराय में कोई यात्री सन्त की समाधि का दर्शन करने को आता ही रहता! अभी तक बुजों के तहखानों में कैदियों का अभाव न था!

सीकरी की दशा देखकर सलीम का हृदय व्यथित हो उठा। अपूर्ण शिल्प विलख रहे थे। गिरे हुए कँगूरे चरणों में लोट रहे थे। अपनी माता के महल में जाकर सलीम भर पेट रोया। वहाँ जो इने-गिने दास और दासियाँ और उनके दारोग़े बच रहे थे, भिलमंगों की-सी दशा में, फटे-चीथड़ों में उसके सामने आये। सब समाधि के लंगरखाने से भोजन पाते थे। सलीम ने समाधि का दर्शन करके पहली आज्ञा दी कि तहखानों में जितने बन्दी हैं सब छोड़ दिये जायँ। सलीम को मालूम था, कि यहाँ कोई राजनैतिक बन्दी नहीं है। दुर्गन्य से सने हुए कितने ही नर-कंकाल संत सलीम की समाधि पर आकर प्रसन्नता से हिचकी लेने लगे और युवराज सलीम के चरणों को चूमने लगे।

उन्हीं में एक नूरी भी थी। उसका यौवन कारागार की कठिनाइयों गे कुचल गया था। सौन्दर्य श्रपने दो-चार रेखा-चिह्न छोड़कर समय के पंखों पर बैठकर उड़ गया था!

सब लोगों को जीविका बँटने लगी। लंगरखाने का नया प्रबन्ध हुआ। उसमें से नूरी को सराय में आये हुए यात्रियों को भोजन देने का कार्य मिला।

वैशाख की चाँदनी थी। झील के किनारे मौलसिरी के नीचे कौवालां का जमघट था। लोग मस्ती में झम-झमकर गा रहे थे।

'मैंने अपने प्रियतम को देखा था।'

'वह सौंदर्य, मदिरा की तरह नशीला, चाँदनी-सा उज्वल, तरंगों-सा योवन-पूर्ण और अपनी हँसी-सा निर्मल था।'

'किन्तु हलाहल भरी उसकी भर्पांगधारा ! आह निर्देय !' 'मरण और जीवन का रहस्य उन संकेतों में छिपा था ।' 'त्राज भी न जाने क्यों भूलने में असमर्थ हूँ ।'

'कुंजों में फूलों के झुरमुट में तुम छिप सकोगे। तुम्हारा वह चिर विकासमय सौंदर्य ! वह दिगन्तन्यापी सौरभ ! तुमको छिपने देगा ?

'मेरी विकलता को देखकर प्रसन्न होने वाले ! मैं बलिहारी !'

न्री वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। वह कौवालों के लिए भोज़न लिवा कर आई थी। गाढ़े का पायजामा और कुर्ता, उस पर गाढ़े की ओड़नी। उदास और दयनीय मुख पर निरीहता की शांति! न्री में विचित्र परिवर्तन था। उसका हृदय अपनी विवश पराधीनता भोगते-भोगते शीतल और भगवान् की करणा का अवलम्बी बन गया था। जब सन्त सखीम की समाधि पर वह बैठकर भगवान् की प्रार्थना करती थी, तब उसके हृदय में किसी प्रकार की सांसारिक वासना या अभाव-अभियोग का योग न रहता।

आज न जाने क्यों इस संगीत ने उसकी सोई हुई मनोवृत्ति को जगा दिया। वहीं मौलसिरी का वृक्ष था। संगीत का वह अर्थ चाहे किसी अज्ञात लोक की परम सीमा तक पहुँचता हो; किन्तु आज तो नूरी अपने संकेतस्थल की वही घटना स्मरण कर रही थी, जिसमें एक सुन्दर युवक से श्रपने हृदय की बातों के खोल देने का रहस्य था।

वह काश्मीर का शाहज़ादा आज कहाँ होगा ? न्री ने चंचल होकर वहीं थालों को रखवा दिया और स्वयं धीरे-धीरे अपने उत्तेजित हृदय को दबाये हुए सन्त की समाधि की ओर चल पड़ी।

संगमरमर की जालियों से टिक कर वह बैठ गई। सामने चन्द्रमा की किरणों का समारोह था। वह ध्यान में निमग्न थो। उसकी निश्चल तन्मयता के सुख को नष्ट करते हुए किसी ने कहा—न्री! क्या अभी सराय में खाना न जायगा?

वह सावधान होकर उठ खड़ी हुई। लंगरखाने से रोटियों का थाल लेकर सराय की ओर चल पड़ी। सराय के फाटक पर पहुँच कर वह निराश्रित भूखों को खोज-खोजकर रोटियाँ देने लगी।

एक कोठरी के समीप पहुँचकर उसने देखा कि एक युवक टूर्टा हुई

खाट पर पड़ा कराह रहा है। उसने पूछा—क्या है? भाई, तुम बीमार हो क्या ? मैं तुरहारे लिए कुछ कर सकती हैं तो बताओ।

'बहुत कुछ'—टूटे स्वर से युवक ने कहा।

न्री भीतर चलो गई। उसने पूछा—क्या है कहिए ?

'पास में पैसा न होने से ये छोग मेरी खोज नहीं छेते। आज सबेरे से मैंने जल नहीं पिया। पैर इतने दुख रहे हैं कि मैं उठ नहीं सकता।' 'कुछ खाया भी न होगा।'

'कल रात को यहाँ पहुँचने पर थोड़ा-सा खा लिया था। पैदल चलने से पैर सूज आये हैं। तब से यों ही पड़ा हैं।'

न्री थाल रखकर बाहर चली गई। पानी लेकर आई। उसने कहा—

'लो, अब उठकर कुछ रोटियाँ खाकर पानी पी लो।'

युवक उठ बैठा। कुछ अन्न-जल पेट में जाने के बाद जैसे उसे चेतना आ गई। उसने पूछा--तुम कौन हो?

'में लंगरखाने से रोटियाँ वाँटनी हूँ। मेरा नाम न्री है। जब तक नुम्हारी पीड़ा अच्छी न होगी मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। रोटियाँ पहुँचाऊँगी! जल रख जाऊँगी। घबराओ नहीं। यह मालिक सबको देखता है।'

युवक की विवर्ण ऑस्बें प्रार्थना में ऊपर की ओर उठ गईं। फिर दीर्घ निःश्वास लेकर उसने पूछा — क्या नाम बतलाया ? न्री न ?

'हाँ, वही तो !'

'अच्छा, तुम यहाँ महलों में जाती होगी।'

'महल ! हाँ, महलों की दीवारें तो खड़ी हैं।'

'तब तुम नहीं जानती होगी। उसका भी नाम न्रीथा! वह काश्मीर की रहने वाली थी।'

'उससे आपको क्या काम है ?'— मन-ही-मन काँप कर नृशी ने पूछा। 'मिले तो कह देना कि एक अभागे ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया था। वह काश्मीर का शाहजादा था; पर अब तो भिखमँगे से भी......' —कहते-कहते उसकी आँखों से आँसु बहने लगे।

नूरी ने उसके आँसू पोंछकर पूछा—क्या अब भी उससे मिलने का मन करता है ?

वह सिसककर कहने लगा—मेरा नाम याकूब ख़ाँ है। मैंने अकबर के सामने तलवार उठाई और लड़ा भी, जो कुछ मुझसे हो सकता था वह काश्मीर के लिए मैंने किया। इसके बाद बिहार के भयानक तहख़ाने में, बेड़ियों से जकड़ा हुआ कितने दिनों तक पड़ा रहा। सुना है, कि सुलतान सलीम ने वहाँ के अभागों को फिर से धूप देखने के लिए छोड़ दिया है। मैं वहीं से ठोकरें खाता हुआ चला आ रहा हूँ। हथकड़ियों से छूटने पर किमी अपने प्यार करनेवाले को देखना चाहता था। इसी से सीकरी चला आया। देखता हूँ, कि मुझे वह भी न भिलेगा।

याकूब अपनी उखड़ी हुई साँसों को सँभालने लगा था और नृरी के मन में विगत काल की घटना, अपने प्रेम-समर्पण का उत्साह, फिर उस मनस्वी युवक की अवहेलना सजीव हो उठी।

आज जीवन का क्या रूप होता ? आशा से भरी संसार-यात्रा किस सुन्दर विश्राम-भवन में पहुँचाती ? अब तक संसार के कितने सुन्दर रहस्य फूलों की तरह अपनी पँखुड़ियाँ खोल चुके होते ? अब प्रेम करने का दिन तो नहीं रहा ! हृदय में इतना प्यार कहाँ रहा जो दूँगी, जिससे यह टूँठ हरा हो जायगा । नहीं, नूरी ने मोह का जाल छिन्न कर दिया है । वह अब उसमें न पड़ेगी । तो भी इस दयनीय मनुष्य की सेवा; किन्तु यह क्या ! याकूब हिचकियाँ ले रहा था । उसकी पुकार का सन्तोप-जनक उत्तर नहीं मिला । निर्मम-हृदय नूरी ने विलम्ब कर दिया । वह विचार करने लगी थी और याकूब को इतना अवसर नहीं था !

न्री उसका सिर हाथों पर लेकर उसे लिटाने लगी। साथ ही अभागे याकूब के खुले हुए प्यासे मुँह में, न्री की आँखों के आँसू टपाटफ गिरने लगे!

# परिवर्तन

Ş

चन्द्रदेव ने एक दिन इस जनाकीण संसार में अपने को अकस्मात् ही समाज के लिए अत्यंत आवश्यक मनुष्य समक लिया और समाज भी उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगा। छोटे से उपनगर में, प्रयाग विश्व-विद्यालय से लौटकर, जब इसने अपनी ज्ञान-गरिमा का प्रभाव, वहाँ के सीधे सादे निवासियों पर डाला; तो लोग आश्चर्य-चिकत होकर संश्रम से उसकी और देखने लगे, जैसे कोई जौहरी हीरा पन्ना परखता हो। उसकी थोड़ी-सी सम्पत्ति, बिसात खाने की दुकान श्चौर रुपयों का लेन-देन, और उसका शारीरिक गठन सौंदर्य का सहायक बन गया था।

कुछ लोग तो आश्चर्य करते थे कि वह कहीं का जज और कलेक्टर न होकर यह छोटी सी दुकानदारी क्यों चला रहा है; किन्तु बातों में चंद्रदेव स्वतन्त्र व्यवसाय की प्रशंसा के पुल बाँध देता और नौकरी की नरक से उपमा दे देता, तब उसकी कर्चव्य-परायणता का वास्तविक मूल्य लोगों की समझ में आ जाता।

यह तो हुई बाहर की बात । भीतर—अपने अन्त:करण में चन्द्रदेव इस बात को अच्छी तरह तोल चुका था कि जज कलेक्टर तो क्या, वह कहीं 'किरानी' होने की भी क्षमता नहीं रखता था। तब थोड़ा-सा विनय और त्याग का यश लेते हुए संसार के सहज-लब्ध सुख को वह क्यों छोड़ दे ? अध्यापकों के रटे हुए व्याख्यान उसके कानों में अभी गूँज रहे थे। पवित्रता, मिलनता, पुण्य और पाप उसके लिए गंभीर प्रश्न न थे। चह तकों के बल पर उनसे नित्य खिलवाड़ किया करता और भीतर घर में जो एक सुन्दरी खी थी, उसके प्रति अपने सम्पूर्ण असन्तोष को

दार्शनिक वातावरण में ढँककर निर्मल वैशाग्य की, संसार से निलिप्त रहने की चर्चा भी उन भोले-भाले सहयोगियों में किया ही करता।

चन्द्रदेव की इस प्रकृति से ऊबकर उसकी पत्नी मालती प्रायः अपनी माँ के पास अधिक रहने लगी; किन्तु जब लौटकर आती तो गृहस्थी में उसी कृत्रिम वैराग्य का श्रमिनय उसे खला करता। चन्द्रदेव ग्यारह बजे तक दूकान का काम देखकर, गप लड़ाकर, उपदेश देकर और ज्याख्यान सुनाकर जब घर में आता तब एक बड़ी दयनीय परिस्थित उत्पन्न होकर उस साधारणतः सजे हुए मालती के कमरे को और भी मिलन बना देती। फिर तो मालती मुँह दँककर आँसू गिराने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी? यद्यपि चन्द्रदेव का बाह्य आचरण उसके चरित्र के सम्बन्ध में सशंक होने का किसी को अवसर नहीं देता था, तथापि मालती अपनी चादर से दँके हुए अंधकार में अपनी सौत की कल्पना करने के लिए स्वतन्त्र थी ही।

वह धीरे-धीरे रुग्णा हो गई।

२

एक दिन चन्द्रदेव के पास बैठनेवालों ने सुना कि वह कहीं बाहर जानेवाला है। दूसरे दिन चन्द्रदेव की स्त्री-भक्ति की चर्चा छिड़ी। यब लोग कहने लगे—चंद्रदेव कितना उदार, सहदय ब्यक्ति है। स्त्री के स्वास्थ्य के लिए कौन इतना रुपया ख़र्च कर के पहाड़ जाता है। कम-से-कम " नगर में तो कोई भी नहीं।

चन्द्रदेव ने बहुत गम्भीरता से मित्रों में कहा—'भाई, वथा करूँ। मालती को जब यक्ष्मा हो गया है, तब तो उसे पहाड़ लिवा जाना अनिवार्य है। रूपया-पैसा तो आता-जाता रहेगा।' सब लोगों ने इसका समर्थन किया।

चन्द्रदेव पहाड़ चलने को प्रस्तुत हुआ। विवश होकर मालता को भी जाना ही पड़ा। लोक लाज भी तो कुछ है। और जब कि सम्मान-पूर्वक पति अपना कर्तन्य पालन कर रहा हो तो स्त्री अस्वीकार कैसे कर सकती?

### परिवर्तन

इस एकान्त में जब कि पित और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सामने चौबोसों घंटे रहने लगे, तब आवरण का व्यापार अधिक नहीं चल सकता था। बाध्य होकर चन्द्रदेव को सहायता-तत्पर बनना पड़ा। सहायता में तत्पर होना सामाजिक प्राणी का जन्म-सिद्ध स्वभाव, संभवतः मनुष्यता कौ पूर्ण निदर्शन है। परन्तु चन्द्रदेव के पास तो दूसरा उपाय ही नहीं था; इसलिए सहायता का बाह्य प्रदर्शन धीरे-धीरे वास्तविक होने लगा।

एक दिन मालती चीड़ के वृक्ष की छाया में बैठी हुई बादलों की दोड़-धूप देख रही थी और मन-ही-मन विचार कर रही थी चंद्रदेव के सेवा-अभिनय पर । सहसा उसका जी भर आया। वह पहाड़ी रंगीन संध्या की तरह किसी-मानसिक वेदना से लाल-पीली हो उठी। उसे अपने ऊपर कोध आया। उसी समय चंद्रदेव ने, जो उस से कुछ दूर बैटा था, पुकार कर कहा--

'मालती, अब चलो न ! थक गई हो न !'

'वहीं सामने तो पहुँचना है, तुम्हें जल्दी हो तो चले जाओ, 'बृटी' को भेज दो, मैं उसके साथ चली आऊँगी।'

'अच्छा' कहकर चंद्रदेव आज्ञा-कारी श्रमुचर की तरह चला। वह तिनक भी विरोध करके अपने स्नेह-प्रदर्शन में कभी करना नहीं चाहता था। मालती अविचल बैटी रही। थोड़ी देर में बूटी आई; परन्तु मालती को उसके आने में विलम्ब समभ पड़ा। वह इसके पहले भी पहुँच सकती थी। मालती के लिए पहाड़ी युवती बूटी, परिचारिका के रूप में रख ली गई थी। यह नाटो-सी गोल-मटोल स्त्री गेंद की तरह उछलती चलती थी। बात-बात पर हँसती और फिर उस हँसी को छिपाने का प्रयक्ष करती रहती। बूटी ने कहा—

चिलये, अब तो किरनें डूब रही हैं, और मुझे भी काम निपटाकर छुटो पर जाना है।

'छुटी !' आश्चर्य से फल्लाकर मालतो ने कहा । 'हाँ, अब मैं काम न करूँगी !' 'क्यों ? तुझे क्या हो गया बूटी !'

'मेरा ज्याह इसी महीने में हो जायगा।'—कहते हुए उस स्वतंत्र युवतो ने हँस दिया! 'बन की हरिणी श्रपने आप जाल में फँसने क्यों जा रही है ?' मालती को आश्रयं हुआ। उसने चलते चलते पूछा— 'मला, तुझे दूहहा कहाँ से मिल गया ?'

'ओ हो, तब आप क्या जानें कि हम लोगों के दयाह की बात पीकी हुए आठ करस हो गए ? नीलधर चला गया था, लखनऊ कमाने, और मैंने भी हर साल यहीं नौकरी करके कुछ-न-कुछ यही पाँच सौ रुपये बचा लिये हैं। अब वह भी एक हज़ार रुपये और गहने लेकर परसों पहुँच जायगा। फिर हम लोग ऊँचे पहाड़ पर अपने गाँव में चले जायँगे। वहीं हम लोगों का घर बसेगा। खेती कर हुँगी। बाल-बच्चों के लिए भी तो कुछ चाहिए। फिर चाहिए बुढ़ापे के लिए, जो इन पहाड़ों में कुछ पूर्ण जीवन यात्रा के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

वह प्रसन्नता से बातें करती, उछ्छती हुई चछी जा रही थी और माछती हाँफने छगी थी। माछती ने कहा——'तो क्यों दौड़ी जा रही है। अभी ही तेरा दृल्हा नहीं मिछा जा रहा है।'

3

कमरे के दोनों ओर पलंग बिछे थे। मच्छरदानी में दो व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहे थे। चंद्रदेव सोच रहे थे—'यह बूटी! अपनी कमाई से घर बसाने जा रही है। कितना प्रगाद प्रेम इन दोनों में होगा? और मालती! बिना कुछ हाथ-पैर हिलाये-डुलाये अपनी सम्पूर्ण शक्ति से निष्क्रिय प्रतिरोध करती हुई, सुखभोग करने पर भी असन्तुष्ट! चंद्रदेव था तार्किक। यह सोचने लगा तब क्या मुझे इसे प्रसन्न करने की चेष्टा छोड़ देनी चाहिए? मरे चाहे जिये! मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, फिर भी भीहें चढ़ी ही रहें, तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या मिलता है इस हदयहीन बोझ को ढोने से! बस अब मैं घर चलूँगा फिर...मालती के...बाद एक दूसरी स्त्री। अरे! वह कितनी आज्ञाकारिणी...किन्तु क्या यह मर जायगी! मनुष्य कितना स्वार्थी है। फिर मैं ही क्यों नहीं

## परिवर्तन

मर जाऊँ। किन्तु पहले कौन मरे ? मेरे मर जाने पर यह जीती रहेगी। इसके लिए लोग कितने तरह के कलंक, कितनी बुराई की बातें सोचेंगे। और यहो जाने क्या कर बैठे! तब इसे तो लजित होना ही पड़ेगा। मुझे भी स्वर्ग में कितना अपमान भोगना पड़ेगा! मालती के मरने पर लोका-पवाद से मुक्त मैं दूसरा व्याह करूँगा। और पितवता मालती स्वर्ग में भी मेरी शुभ-कामना करेगी। तो फिर यही ठीक रहा। मान की रचा के लिए लोग कितने बड़े-बड़े बलिदान कर चुके हैं। क्या मैं उनका अनुकरण नहीं कर सकता! मालती सम्मान की वेदी पर बिल चढ़े। वहीं...पहले मरे...फिर देखा जायगा! राम की तरह एक पत्नीवत कर सकूँगा तो कर लूँगा नहीं तो उँहूँ......

चन्द्रदेव की खुली आँखों के सामने मच्छरदानी के जालीदार कपड़े पर एक चित्र खिंचा—एक युवती मुसकराती हुई चाय की प्याली बढ़ा रही है। चन्द्रदेव ने न पीने की सूचना पहले ही दे दी थी। किर भी उसके अनुनय में बड़ी तरावट थी। उस 'युवती के रोम-रोम कहते थे ले लो!'

चन्द्रदेव यह स्वप्न देखकर निश्चिन्त सो गया। उसने अपने बनावटी उपचार का-सेवा-भाव का अन्त कर लिया था।

दूसरी मच्छरदानी में थकी हुई मालती थी। सोने के पहले उसे अपने ही उत्पर रोप आ गया था—वह क्यों न ऐसी हुई कि चन्द्रदेव उसके चरणों में लोटता, उसके मान को, उसके प्रणयरोप को धीरे-धीरे सहलाया करता! तब क्या वैसी होने की चेष्टा करे; किन्तु अब करके क्या होगा? जब योवन का उल्लास था, कुसुम में मकरन्द था, चाँद्नी पर मेघ की छाया न थी, तब न कर सकी, तो अब क्या? वृटी साधारण मज्री करके स्वस्थ, सुन्दर, आकर्षण और आदर की पात्र बन सकती है। उसका यौवन ढालवें पथ की ओर मुँह किये है, फिर भी उसमें कितना उल्लास है!

'यह आत्म-विश्वास ! यही तो जीवन है; किन्तु, क्या मैं पा सकती हूँ ? क्या मेरे अङ्ग फिर से गुद्गुदे हो जायँगे । लाली दौड़ आवेगी ?'

हृदय में उद्घृह्ख्य उल्लास, हँसी से भरा आनन्द नाचने लगेगा ? उसने एक बार अपने दुर्बल हाथों को डठाकर देखा, कि उसकी सोने की चूड़ियाँ कलाई से बहुत नीचे खिसक आई थीं। सहसा उसे स्मरण हुआ कि वह यूटी से अभी दो बरस छोटी है। दो बरस में वह स्वस्थ, सुन्दर हृष्ट-पुष्ट और हँस मुख हो सकती हैं, होकर रहेगी। वह मरेगी नहीं। ना, कभी नहीं, चन्द्रदेव को दूसरे का न होने देगी। विचार करते-करते फिर सो गई।

सबेरे दोनों मच्छरदानियाँ उठीं। चन्द्रदेव ने मालती को देखा— वह प्रसन्न थी। उसके कपोलोंका रंग बदल गया था। उसे अम हुआ क्या। उसने आँखें मिचिमचाकर फिर देखा! इस क्रिया पर मालती हँस पड़ी। चन्द्रदेव मल्लाकर उठ बैठा। वह कहना चाहता था कि 'में चलना चाहता हूँ। रुपये का अभाव है! कब तक यहाँ पहाड़ पर पड़ा रहूँगा? तुम्हारा अच्छा होन असम्भव है। मजूरनी भो छोड़कर चली गई। और भी अनेक असुविधाएँ हैं। मैं तो चलुँगा!'

परन्तु वह कह न पाया। कुछ सोच रहा था। निष्टुर प्रहार करने में हिचक रहा था। सहसा मालती पास चली आई। मच्छरदानी उठाकर मुसकराती हुई बोली—

'चलो घर चलें ! अब तो मैं अच्छी हूँ ?'

चन्द्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि—मालती दुर्बल है—किंतु रोग के लक्तण नहीं रहे। उसके श्रंग-श्रंग पर स्वाभाविक रंग प्रसन्नता बनकर खेल रहा था!

## सन्देह

रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बाँधने में लगा था। जंगले से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्ज्वल आलोक-खण्ड, वह छोटा-सा दर्पण बुद्ध की सुन्दर प्रतिमा को अपण कर रहा था। किन्तु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आँखें धूप से चौंधियाती न थीं। प्रतिमा का शान्त गम्भीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। किन्तु रामनिहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था एक काग़जों का बंडल जिसे सन्दूक में रखने के पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न-जाने क्यों हिचक रहा था और अपने मन को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो।

बंडल-तो रख दिया पर दूसरा बड़ा-सा लिफाफा खोल ही डाला।
एक चित्र उसके हाथों में था और आँखों में थे आँसू। कमरे में अब दो
प्रतिमा थी। बुद्धदेव श्रपनी विराग-महिमा में निमग्न। रामनिहालः
रागशैल-सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आँसुश्रों की निर्झिरिणी बनकर
धीरे-धीरे बह रहा था।

किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया—'भाभी, अरे भाभी! देखा नहीं तूने, देख न! निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी!'

श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गयी। उसके आने पर भी रामिनिहाल उसी भाव में विस्मृत से अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा 'निहाल बाबू!'

निहाल ने आँखें खोलकर कहा — 'क्या है ? \*\*\* अरे, मुझे क्षमा कीजिये।' फिर आँसू पोंछने लगा।

'बात क्या है, कुछ सुनूँ भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो ? क्या हम लोगों से कुछ अपराध दुआ है ?' 'तुमसे अपराध होगा ? यह क्या कह रही हो। मैं रोता हूँ इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित्त करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे-धीरे समझ रहा हूँ। किन्तु करूँ क्या ? यह मन नहीं मानता।'

क्यामा जैसे सावधान हो गर्या। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। क्यामा ने कहा—'जा बेटी! कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ।' किशोरी चली गर्या। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर स्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गर्या। उसके सामने छोडी-सी बुद्ध-प्रतिमा सागवान की सुन्दर मेज़ पर धूप के प्रतिबिग्ध में हँस रही थी। रामनिहाल कहने लगा—

'श्यामा! तुम्हारा कठोर बत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृद्य में विश्वास हुआ कि मनुष्य प्रपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। किन्तु तुम्हारा अवलम्ब बड़ा हद है। तुम्हारे सामने बालकों का झुण्ड हँसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता रहता है। और तुमने जैसे बहुत-सी देवप्रतिमाएँ, श्रंगार से सजाकर हृद्य की कोठरी को मन्दिर बना दिया। किन्तु मुक्तको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, छोटा-मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा सन्दूक और ये थोड़े-से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता रहा। ठीक उसी तरह, जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्ट पर लादे हुए घूमता है।

में चतुर था। इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए; क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना छेता है, और भगवान की दया से वंचित हो जाता है।

मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को घोखा देता रहा। वह भी मेरा पेट भर देता था। कभी-कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाँव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ। और मैं सुखी होकर, सन्तुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊँगा; किन्तु वह मृगमरीचिका थी।
'मैं जिनके यहाँ नौकरी अबतक करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिषित और सज्जन हैं। मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का-सा सुख है; किन्तु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही।'— इतनी बात कहकर रामनिहाल खुप हो गया।

'तो तुम काम की एक बात न कहोगे। व्यर्थ ही इतनी''' श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा— 'तुमको मैं अपना शुभचिन्तक, मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। लो सुनो। यह चैत है न, हाँ ठीक ! कातिक की पृश्णिमा थी। मैं काम काज से छुटी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि व्यक्तिशोर बाबू ने कहा—तुम तो गंगा-किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक सम्बन्धी आ गये हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैटाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुटी नहीं है।

मैंने स्वीकार कर लिया। आफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुप के साथ एक सुन्दरी खी निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। बजिकशोर बाबू ने कहा— मानमन्दिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं। कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए। आवश्यक काम है।

पुरुप के मुँह पर की रेखाएँ कुछ तन गईं। स्त्री ने कहा—'अच्छा है। आप अपना काम कीजिए। हम लोग तब तक घूम आते हैं।'

हम छोग मानमन्दिर पहुँचे। बजरे पर चाँदनी बिछी थी। पुरुष—मोहन बाबृ जाकर ऊपर बैठ गये। पेँड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने पर खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा—मेरे पति पागल बनाये जा रहे हैं। कुछ-कुछ हैं भी। तनिक सावधान रहिएगा। नाव की बात है।

मैंने कह दिया—कोई चिन्ता नहीं; किन्तु ऊपर जाकर बैठ जाने पर मी मेरे कानों के समीप उस सुन्दर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने मन को शान्त किया। चाँदनी निकल आई थी। घाटों पर आकाश-दीप जल रहे थे। और गंगा की घारा में भी छोटे-छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे।

मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आँखें और भी फैल गईं। उन्होंने वहा—मनोरमा, देखो इस दीपदान का क्या श्रर्थ है, तुम समझती हो ? 'गंगाजी की पूजा, और क्या'—मनोरमा ने कहा।

'यहीं तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनन्त की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह ! कितनी सुन्दर कल्पना !'—कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छुसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतनता मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा—'देखा न आपने !'

मैं चिकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुँच गया था। तब हँसते हुए मनोरमा ने अपने पित से कहा—और यह बाँसों में जो टँगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे ?

तुरन्त ही मोहन बाबू ने कहा—आकाश भी असीम है न! जीवन-दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। फिर हॉफते हुए उन्होंने कहना आरम्भ किया—तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है यह मैं जानता हूँ। श्रोह! संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हदय को विचिप्त बना दिया है। मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा कहूँ। यह अब मैं नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला! तुमने भी मनोरमा! तुमने भी, मुझे...'

मनोरमा घबरा उठी थी। उसने कहा—'चुप रहिए आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शान्त हो जाइए!'

'क्यों शान्त हो जाऊँ ? रामनिहाल को देखकर चुप रहूँ । वह जान

## सन्देह

जायँ इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सस्य को छलना क्यों बनाती हो।' मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चाँदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा-सी निश्चेष्ट हो रही थी।

मैंने सावधान होकर कहा—'मॉझी, अब घूम चलो।' कातिक की रात चाँदनी से शीतल हो चली थी। नाव मानमन्दिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के सम्बन्ध में सोच रहा था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे—

'त्रजिकशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो पडयन्त्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो...'

'ओह! आप चुप न रहेंगे ? मैं कहती हूँ न! यह व्यर्थ का सन्देह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संखिया मैंगा दीजिए। खुटी हो।'

स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे—'तुम्हारा अपमान होता है! सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है। मुझे क्षमा करो मनोरमा!' सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पोछे खिसकी। मेरे शारीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुच्य और संकोच में उभचुभ रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरो ओर देखते हुए कहा—'आप देखते हैं न ?'

सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। नक्षत्र बिखर रहे थे। और एक सुन्दरी युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लजा और अपमान लेकर वह दुर्वह सन्देह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि 'आप देखते हैं न' तब वह मानो मुक्ससे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा ब्यंग्य उपहास देखने की वस्त नहीं।

मैं चुप था। घाट पर बंजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ो पर से सम्हलती हुई उतरी। और मैंने एक बार न जाने क्यों प्रष्टता से मन में सोचा कि 'मैं धन्य हूँ।' मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे-पीछे था। अपने पर भारी बोम डालकर धीरे-धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा थो।

उसने धीरे से मुक्तसे कहा, 'रामनिहालजी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा !' मैं अवाक् था ।

क्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वह चुप हो गया। क्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस !'

रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है।'

'कहता हूँ ! मुक्ते धीरे-धीरे मालूम हुआ कि व्रज्ञकिशोरबावू यह चाहते हैं कि मोहनलाल श्रदालत से पागल मान लिये जाँय और व्रज्ञ-किशोर उनकी सम्पत्ति के प्रबन्धक बना दिये जाँय, क्योंकि वेही मोहन-लाल के निकट सम्बन्धी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है; किन्तु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने सन्देह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बण्डल देख रही हो, वह मनोरमा का है।'

रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, 'तुमको भी सन्देह हो रहा है। सो ठीक ही है। मुझे भी कुछ सन्देह हो रहा है, मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है ?'

अब क्यामा ने हँसकर कहा 'तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुश्चरित्रा है ? छि: रामनिहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो ? देखूँ तो तुम्हारे हाथ में यह कौन-सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही ?' कहते-कहते क्यामा ने रामनिहाल के हाय से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, 'अरे यह तो मेरा ही है ? तो

## सन्देह

क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपत्र करते हो ? वाह ! यह अच्छां फाँसी लगी है तुमको । मनोरमा तुमको प्यार करती, है श्रीर तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है । तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बँधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है !

रामनिहाल इतबुद्धि अपराधी-सा क्यामा को देखने लगा । जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो । क्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी—

'निहाल बाबू ! प्यार करना बड़ा कठिन है । तुम इस खेल को नहीं जानते । इसके चक्कर में पड़ना भी मत । हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिये बुला रही है । जाओ उसकी सहायता करके लीट आओ । तुम्हारा सामान यहीं रहेगा । तुमको अभी यहीं रहना होगा । समसे । अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है । उठो । नहा घो ले । जो ट्रेन मिले उससे पटने जाकर व्यक्तिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा अम था। सन्देह था।'

रामनिहाल धीरे से उठ कर नहाने चला गया।

## भीख में

खपरैल की दालान में, कम्बल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ व्रजराज मन जगाकर बातें कर रहा था । सामने ताल में कमल खिल रहे थे। उस पर से भीनी-भीनी महँक लिये हुए पवन धीरे-धीरे उस कोंपड़ी में आता और चला जाता था।

'माँ कहती थीं'—मिन्ना ने कमल की केसरों को बिखरातेः .....' 'क्या कहती थीं ?'

'बाब्जी परदेश जायँगे । तेरे लिए नैपाली टह्रू लायँगे ।'

'तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टहू पर ! पागल कहीं का !'

'नहीं, मैं टट्टू पर चढूँगा । वह गिराता नहीं ।' 'तो फिर मैं नहीं जाऊँगा ?'

'क्यों नहीं जाओंगे ? ऊँ ऊँ ऊँ मैं अब रोता हूँ।'

'अच्छा पहले यह बताओं कि जब तुम कमाने लगोगे, तो हमारे लिए क्या लाओगे ?'

'खूब ढेर-सा रुपया'—कहकर मिन्ना ने अपना छोटा-सा हाथ जितनः ऊँचा हो सकता था, उटा दिया।

'सब रुपया मुझको ही दोगे न !'

'नहीं, माँ को भी दूँगा।'

'मुझको कितना दोगे ?'

'थैली-भर ?'

'और माँ को ?'

'वही, बड़ी काठवाली संदृक में जितना भरेगा।'

'तब फिर माँ से कहो, वही नैपाली टटू ला देगी।'

मिन्ना ने झुँझलाकर वजराज को ही टट्टूबना लिया। उसी के कंधों पर चढ़कर अपनी साथ मिटाने लगा। भीतर दरवाजे में से इन्दो झाँककर पिता-पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा--मिन्ना ! यह टट्टू बड़ा भड़ियल है।

वजराज को यह विसंवादी स्वर की-सी हँसी खटकने लगी। आज ही सबेरे उसने इन्दो से कड़ी फटकार सुनी थी। इन्दो अपने गृहणी-पद की मर्यादा के अनुसार जब दो-चार खरी-खोटी सुना देती, तो उसका मन विरक्ति से भर जाता। उसे मिन्ना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थित हो जाती। फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात उसकी समक में नहीं आती। रोटी-बिना भूखों मरने की संभावना न थी! किन्तु इन्दो को उतने ही से संतोष नहीं। इधर वजराज को निठलले वेटे हुए मालो के साथ कभी-कभी चुहल करते देखकर तो वह और भी जल उठती। वजराज यह सब समझता हुआ भी अनजान बन रहा था। उसे तो अपनी खपरैल में मिन्ना के साथ संतोप-ही-संतोष था; किन्तु आज वह न जाने क्यों भिन्ना उठा—

'मिन्ना। अड़ियल टट्टू भागते हैं तो रुकते नहीं। और राह-कुराह भी नहीं देखते। तेरी माँ अपने भींगे चने पर रोब गाँउती है। कहीं इस टट्टू को हरी-हरी दूब की चाट लगी तो...

नहीं मिश्वा ! रूखी-सूखी पर निभा लेने वाले ऐसा नहीं कर सकते !' 'कर सकते हैं मिश्वा ! कह दो हाँ !'

मिन्ना घवरा उठा था। यह तो बातों का नया ढंग था। वह समझ न सका। उसने कह दिया—हाँ, कर सकते हैं।

'चल देख लिया। ऐसे ही करने वाले!'—कहकर ज़ोर से किवाड़ बन्द करती हुई इन्दो चली गई। वजराज के हृदय में विरक्ति चमकी। बिजली की तरह कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर सन्देह हुआ। वह पुरुष है या नहीं। इतना कशाबात ? इतना सन्देह और चतुर संचालन! उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। श्राज तक बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वह अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिपादन लेकर उसने इन्दो को इलका नहीं होने दिया

था। इसी घड़ी सूद-दर-सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थेली का मुँह खोल दिया।

मिश्ना को एक बार गोद में चिपका कर वह खड़ा हो गया। जब गाँव के लोग हलों को कंधों पर लिये घर लौट रहे थे, उसी समय वजराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया!

जातन्धर से जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिक्ख पेन्झनर ने लारो चलाना भारम्म किया। उसका ड्राइवर कलकत्ता से सीखा हुआ फुर्तीला भादमी है। सीधे-सादे देहाती उछल पड़े। जिसकी मनौती कई साल से रुकी थी, बैल-गाड़ी की यात्रा के कारण जो भव तक टाल-मटोल करते थे, वे उत्साह से भरकर ज्वाला-मुखी के दर्शन के लिए प्रस्तु होने लगे।

गोटेदार ओइनियों, अच्छी काट की शलवारों, किमल्वाब की झका-सक सदियों की बहार, आये दिन उसकी लारी में दिखलाई पहती। किन्तु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी ओर देखता नहीं। अपनी मोटर, उसका हार्न, बेक और महगार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में जिये हुए जब उस पहाड़ी-प्रान्त में वह अपनी लारी चलाता, तो अपनी युन में मस्त किसी की ओर देखने का विचार भी न कर पाता। उसके सामान में एक बड़ा-सा कोट, एक कम्बल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में जो लिपा हुआ बक्स था, उसी में कुछ रुपये-पैसे बचाकर वह फेकता जाता। किसी पहाड़ी पर ऊँचे वृक्षों से लिपटी हुई जंगली गुलाब की लता को वह देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फेलने वाली सुगन्ध झजराज के मन को मथ देती; परन्तु वह शीघ्र ही अपनी लारी में मन को उलझा देता और तब निर्विकार भाव से उस जन-विरल आन्त में लारी की चाल तीव कर देता। इसी तरह कई बरस बीत गये।

बृढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता; क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी-तमाख़ू नहीं पाता और किसी काम में व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे। थोड़ी-थोड़ी झीसी पड़ रही थी। वह अपनी लारी दौड़ाये, पहाड़ी प्रदेश के बीचोबीच निर्जन सदक पर चला जा रहा था, कहीं-कहीं दो-चार घरों के गाँव दिखाई पढ़ते थे। आज उसकी लारी में भीड़ नहीं थी। सिख पैंशनर की जान-पहचान का एक परिवार उस दिन् ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लारी भाड़े कर ली थी; किन्तु अभी तक उसे यह जानने की आवश्यकता न हुई थी, कि उसमें कितने श्रादमी थे। उसे इंजिन में पानी की कमी मालूम हुई, लारी रोक दी गई। व्रजराज बाल्टी लेकर पानी लाने गया। उसे पानी लाते देखकर लारी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा—

'वजराज ! इन लोगों को भी थोड़ा पानी दे देना।'

जब बाल्टी लिये हुए वह यात्रियों की ओर गया, तो उसको श्रम हुआ कि जो सुन्दरी स्त्री पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है, वह कुछ पह-चानी-सी है। उसने लोटे में पानी उँड़ेलते हुए अन्यमनस्क की तरह कुछ जल गिरा भी दिया जिससे स्त्री की ओढ़नी का कुछ श्रंश भींग गया। यात्री ने झिड़ककर कहा—

'भाई जरा देखकर।'

किन्तु वह स्त्री भी उसे कनिखयों से देख रही थी। 'ब्रजराज।' शब्द उसके भी कानों में गूँज उठा था। ब्रजराज अपनी सीट पर जा बैठा।

बूढ़े सिख और यात्री दोनों को ही उसका यह व्यवहार अशिष्ट-सा माल्फ्स हुन्ना; पर कोई कुछ बोला नहीं। लारी चलने लगी। काँगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य, चित्रपटों की तरह क्षण-क्षण पर बदल रहा था। उधर वजराज की श्राँखें कुछ दूसरा ही दृश्य देख रही थीं।

गाँव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे, मिन्ना के निर्मास्त्र प्यार की तरह तरंगायित हो रहा था। और उस प्यार में विश्राम की लालसा, बीच-बीच में उसे देखते ही, मालती का पैर के अगूँठों के चाँदी के मोटे छन्नों को खट-खटाना, सहसा उसकी खी का सन्दिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्ररेणा, साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और सन्तोष उसे मिल रहा था, वह भी छिन गया; क्यों सन्देह ही न ! इन्दों को विश्वास हो चला था, कि व्रजराज मालों को प्यार करता है। और गाँव में एक ही सुन्दरी, चंचल, हँसमुख और मनचली भी थी, उसका ज्याह नहीं हुआ था। हाँ, वही तो मालों ? और यह भोदनीवाली ! ऐं पंजाब में ? असम्भव ! नहीं तो ..... वही है .... ठीक-ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे घूम कर अपनी स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह ! कितनी भूली हुई बार्ते इस मुख ने स्मरण दिला दीं। वही तो : 'वह अपने को न रोक सका। पीछे घूम ही पड़ा और देखने लगा।

लारी टकरा गई एक वृक्ष से। कुछ अधिक हानि न होने पर भी किसी को कहीं चोट न लगने पर भी सिख झल्ला उठा। व्रजराज भी फिर लारी पर न चढ़ा। किसी-को-किसी से सहानुभूति नहीं। तिनक-सी भूल भी कोई सह नहीं सकता, यही न! व्रजराज ने सोचा कि मैं ही क्यों न रूठ जाफ़ ? उसने नौकरी को नमस्कार किया।

& & &

वजराज को वैराग्य हो गया हो, सो तो बात नहीं, हाँ, उसे गाईस्थ-जीवन के सुख के आरम्भ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी-सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनन्द न था। केवल मिन्ना की अटपटी बातों से और राह चलते-चलते कभी-कभी मालती की चुहल से, हलके शरबत में, दो बूँद हरे नीबू के रस की-सी सुगन्ध तरावट में मिल जाती थी।

वह सब गया, इधर कलकत्ता के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। दो-चार घरों के छोटे-छोटे-से गाँवों को देखकर उसके मन में विराग पूर्ण दुलार होता था। वह अपनी लारी पर बैटा हुआ उपेक्षा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वह अपने गाँव पर मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध ले लेता; किन्तु नौकरी छोड़कर वह क्या जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर रहने खगा।

पास में कुछ रुपये बचे थे। डन्हें वह धीरे-धीरे ख़र्च करने लगा। उधर उसके मन का निश्चिन्त भाव और दारीर का बल धीरे-धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता; पर उसके बदले में पैसा न लेता। लोग कहते-बड़ा भलामानुस है। उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई। उसका दिन ढलने लगा। वह घर की कभी चिन्ता न करता। हाँ, भूलने का प्रयत्न करता; किन्तु मिन्ना? फिर सोचता 'अब बड़ा हो गया होगा। उसकी माँ होगी ही, जिसने मुझे काम करने के लिए परदेस भेज दिया। वह मिन्ना को ठीक कर लेगी। खेती-बारी से काम चल ही जायगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था। और मालती ! न. न. ! पहले उसके कारण सन्दिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसी का फिर से स्मरण करते ही मैं नौकरी से छुड़ाया गया। कहाँ से उस दिन मुझे फिर उसका सन्देह हुआ। वह पंजाब में कहाँ आती ! उसका नाम भी न छूँ !

'इन्दों तो मुझे परदेस भेजकर सुख से नींद लेगी ही।'

पर यह नशा दो-ही-तीन बरसों में उखड़ गया । इस अर्थयुग में सब संवल जिसका है वही उद्दी बोल गया। आज वजराज अकिंचन कंगाल था। आज ही से उसे भीख माँगना चाहिए। नौकरी न करेगा, हाँ भीख माँग लेगा। किसी का काम कर देगा, तो यह देगा वह अपनी मील। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी।

वह सबेरे ही आज मन्दिर के समीप ही जा बैठा। आज उसके हृद्य वे भी वैसी ही एल ज्वाला भक से निकल कर बुक्त जाती है। और कभी वेलम्ब तक लपलपाती रहती है; किन्तु कभी उसकी ओर कोई नहीं देखता । और उधर तो यात्रियों के झंड जा रहे थे।

चैत्र का महीना था। आज बहत-से यात्री आये थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए भागे बढ़ गये, पीछे एक सुन्द्री अपनी ओढ़नी सम्हालती हुई क्षणभर के लेए रुक गई थी। स्त्रियाँ स्वभाव की कोमल होती हैं। पहली ही बार पसारा इआ हाथ खाली न रह जाय, इसी से वजराज ने सुन्दरी से याचना की ।

वह खड़ी हो गई। उसने पूछा - क्या तुम अब लारी नहीं चलाते ?" अरे वहीं तो ठीक मालती का-सा स्वर !

हाथ बटोर कर व्रजराज ने कहा-कौन मालो ?

'तो यह तुम्ही हो वजराज !'

'हाँ तो'—कहकर व्रजराज ने एक लम्बी साँस लो। मालती खड़ी रही। उसने कहा—'भीख माँगते हो ?'

'हाँ, पहले मैं सुख का भिखारी था। थोड़ा-सा मिन्ना का स्नेह, इन्दो का प्रण्य, दस-पाँच बीघों की काम चलाऊ उपज और कहे जाने-वाले मिन्नों की चिकनी-चुपड़ी बातों से संतोप की भीख माँगकर अपने चिथड़ों में बाँधकर में सुखी बन रहा था। कंगाल की तरह जन-कोलाहल से दूर एक कोने में उसे अपनी छाती से लगाये पड़ा था; किन्तु तुमने बीच में जो थोड़ा-सा प्रसन्न विनोद मेरे ऊपर ढाल दिया, वहीं तो मेरे लिये.....

'ओ हो, पागल इन्दो ! मुझ पर सन्देह करने लगी। तुम्हारे चले आने पर मुझसे कई बार लड़ी भी। मैं तो अब यहीं आ गई हूँ।'— कहते-कहते वह भय से आगे चले जानेवाले सज्जन को देखने लगी।

'तो वह तुम्हारा ही बचा है न ! अच्छा-अच्छा !' 'हूँ' कहती हुई, मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। वजराज ने कहा—'नहीं मालो! तुम जाओ देखो वह तुम्हारे पित श्रा रहे हैं ! बच्चे को गोद में लिये हुए मालो के पंजाबी पित लौट आये। मालती उस समय अन्यमनस्क, क्षुड्य और चंचल हो रही थी। उसके मुँह पर क्षोभ, भय और कुत्हल से मिली हुई करुणा थी। पित ने डाँटकर पूछा—'क्यों, वह भिखमंगा तंग कर रहा था ?'

पंडाजी की ओर घूमकर मालों के पित ने कहा—'ऐसे उचकों को आप लोग मन्दिर के पास बैठने देते हैं।'

धनी जजमान का अपमान भला वह पंडा कैसे सहता। उसने ब्रज-राज का हाथ पकड़कर घर्साटते हुए कहा—

'उठ वे, यहाँ फिर दिखाई पड़ा, तो तेरी टाँग ही लँगड़ी कर दूँगा।' वेचारा वजराज वह धक्के खाकर सोचने लगा। 'फिर मालती! क्या सचमुच मैंने कभी उससे कुछ''''''''''''''''''''''' मेरा दुर्भाग्य! यहीं तो आज तक अयाचित भाव से वह देती छाई है। आज उसने पहले दिन की भीख में भी वहीं दिया।'

## चित्रवाले पत्थर

मैं 'संगमहाल' का कर्मचारी था। उन दिनों मुभे विन्ध्य शैल-माला के एक उजाड स्थान में सरकारी काम से जाना पड़ा । भयानक वन-खण्ड के बीच, पहाड़ी से हटकर एक छोटी सी डाक-बंगलिया थी। मैं उसी में ठहरा था। वहीं की एक पहाड़ी में एक प्रकार का रंगीन पत्थर निकला था। मैं उसकी जाँच करने और तब तक पत्थर की कटाई बन्द करने के लिए वहाँ गया था । उस झाड़-खंड में छोटी-सी सन्दक की तरह मनुष्य जीवन की रक्षा के लिए बनी हुई बँगलिया मुझे विलक्षण मालूम हुई ; क्योंकि वहाँ पर प्रकृति की निर्जन शुन्यता, पथरीली चट्टानों से टकराती हुई हवा के झोंको के दीर्घनि:स्वास, उस रात्रि में मुझे रोने न देते थे। मैं छोटी-सी खिड़की से सिर निकालकर जब कभी उस सृष्टि के खण्डहर को देखने लगता, तो भय और उद्वेग मेरे मन पर इतना बोझ डालते कि मैं कहानियों में पढ़ी हुई अतिरिक्षित घटनाओं की सम्भावना से ठीक संकु-चित होकर भीतर अपने तिकये पर पड़ा रहता था। अन्तरिक्ष के गह्नर में न-जाने कितनी हो आश्रय-जनक लीलाएँ करके मानवी आत्माओं ने अपना निवास बना लिया है। मैं कभी-कभी आवेश में सोचता कि भत्ते के लोभ से मैं ही क्यों यहाँ चला भाया? क्या वैसी ही कोई अद्भुत घटना होनेवाली है ? मैं फिर जब अपने साथी नौकर की ओर देखता तो मुझे साइस हो आता और क्षण-भर के लिए स्वस्थ होकर नींद को बुलाने लगता; किन्तु नींद कहाँ, वह तो सपना हो रही थी।

रात कट गई। मुझे कुछ भपकी आने लगी। किसी ने बाहर से खटखटाया और मैं घबरा उठा। खिड़की खुली हुई थी। प्रव की पहाड़ी के ऊपर आकाश में लाली फैल रही थी। मैं निहर होकर बोला— 'कौन है ? इधर खिड़की के पास आओ।'

जो व्यक्ति मेरे पास आया उसे देखकर मैं दंग रह गया। कभी वह

### हन्द्रजाल

सुन्दर रहा होगा ; किन्तु भाज तो उसके अंग-अंग से, मुँह की एक-एक रेखा से उदासीनता और कुरूपता टपक रही थी। आँखें गड्ढे में जलते हुए अंगारे की तरह धक्-धक् कर रही थीं। उसने कहा—'सुझे कुछ खिलाओ।'

मैंने मन-ही-मन सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई ! वह भी रात बीत जाने पर ! मैंने कहा—'भले आदमी ! तुमको इतने सबेरे भूख लग गई ?'

उसकी दादी और मूछों के भीतर छिपी हुई दाँतों की पंक्ति रगड़ उठी। वह हँसी थी या थी किसी कोने की मर्मान्तक पीड़ा की अभिव्यक्ति, कह नहीं सकता। वह कहने लगा—'व्यवहार-कुशल मनुष्य, संसार के भाग्य से उसकी रक्षा के लिए, बहुत थोड़े से उत्पन्न होते हैं। वे भूख पर सन्देह करते हैं। एक पैसा देने के साथ नौकर से कह देते हैं, देखो इसे जना दिला देना। वह समझते हैं एक पैसे की मलाई से पेट न भरेगा। उम ऐसे ही व्यवहार-कुशल मनुष्य हो। जानते हो कि भूखे को कब भूख लगनी चाहिए। जब तुम्हारी मनुष्यता स्वांग बनाती है तो अपने पशु पर देवता की खाल चढ़ा देती है, और स्वयं दूर खड़ी हो जाती हैं।' मैंने सोचा कि यह दार्शनिक भिखमंगा है। और कहा—'भच्छा बाहर बैठो।'

बहुत शीव्रता करने पर भी नौकर के उठने और उसके लिए भोजन बनाने में घण्टों लग गये। जब मैं नहा धोकर पूजा-पाठ से निवृत्त होकर लौटा, तो वह मनुष्य एकान्त मन से अपने खाने पर जुटा हुआ था। अब मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वह भोजन समाप्त करके जब मेरे पास आया, तो मैंने पूछा—'तुम यहाँ क्या कर रहे थे?' उसने स्थिर दृष्टिसे एक बार मेरी भोर देखकर कहा—'बस, इतना ही पूछिएगा या और भी कुछ?' मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा—अभी मुझे दो घण्टे का अवसर है। सुम जो कुछ कहमा चाहो, कहो।

## वह कहने लगा-

मेरे जीवन में उस दिन अनुभूति मयी सरसता का संचार हुआ, मेरो छाती में कुसुमाकर की वनस्थली श्रंकुरित, पन्नवित, कुसुमित होकर

## चित्रवाले पत्थर

सौरभ का प्रसार करने लगी। ब्याह के निमन्त्रण में मैंने देखा उसे, जिसे देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। वह थी मंगला की योवन-मयी उपा। सारा संसार उन कपोलों की अरुणिमा की गुलाबी छटा के नीचे मधुर विश्राम करने लगा। वह मादकता विलक्षण थी। मंगला के ग्रंग-कुसुम से मकरन्द छलका पड़ता था। मेरी धवल श्राँखें उसे देखकर ही गुलाबी होने लगीं।

व्याह की भीड़-भाड़ में इस ओर ध्यान देने की किसको आवश्यकता थीं ; किन्तु हम दोनों को भी दूसरी ओर देखने का अवकाश नहीं था। सामना हुआ और एक घूँट। आँखें चढ़ जाती थी। अधर मुसकाकर खिल जाते और हृदय पिण्ड-पारद के समान, वसन्त-कालीन चल-दल-किसलय की तरह काँप उठता।

'देखते-हो-देखते उत्सव समाप्त हो गया। सब लोग अपने-अपने घर चलने की तैयारी करने लगे; परन्तु मेरा पैर तो उठता ही न था। मैं अपनी गठरी जितनी ही बाँधता वह खुल जाती। मालूम होता था, कि कुछ छूट गया है। मङ्गला ने कहा—'मुरली तुम भी जाते हो?'

'जाऊँगा ही .....तो भी तुम जैसा कहो।'

'अच्छा तो फिर कितने दिनों में आओगे ?'

'यह तो भाग्य जाने !'

'अच्छो बात है'—वह जाड़े की रात के समान ठण्डे स्वर में बोली। मेरे मन को देस लगी। मैंने भी सोचा, कि किर यहाँ क्यों दहरूँ ? चल देने का निश्चय किया। किर भी रात तो बितानी हो पड़ी। जाते हुए अतिथि को थोड़ा और ठहरने के लिए कहने से कोई भी चतुर गृहस्थ नहीं चूकता। मङ्गला की माँने कहा और मैं रात भर ठहर गया; पर जागकर रात बीती। मङ्गला ने चलने के समय कहा—'श्रच्छा तो…' इसके बाद नमस्कार के लिए दोनों सुन्दर हाथ जुड़ गये। चिड़कर मन-ही-मन मैंने कहा—'यही अच्छा है, तो बुरा ही क्या है ?' मैं चल पड़ा! कहाँ? घर नहीं! कहीं और!—मेरी कोई खोज लेनेवाला न था।

मैं चला जारहाथा। कहाँ जाने के लिए यह न बताऊँगा। वहाँ

पहुँचने पर सन्ध्या हो गई । चारों ओर वनस्थली साँय-साँय करने लगी । थका भी था, रात को पाला पड़ने की सम्भावना थी। किस छाया में बैठता ? सोच-विचार कर मैं सूखी झलासियों से झोंपड़ी बनाने लगा। लतरों को काटकर उसपर छाजन हुई। रात का बहुत-सा अंश बीत चुका था। परिश्रम की तुलना में विश्राम कहाँ मिला! प्रभात होने पर आगे बढ़ने की इच्छान हुई। झोंपड़ी की अधूरी रचनाने मुझे रोक लिया। जङ्गल तो था ही। लकड़ियों की कमी न थी। पास ही नाले की मिट्टी भी चिकनी थी। आगे बढकर नदी-तट से मुझे माला ही अच्छा लगा। दूसरे दिन से झोंपड़ी उजाड़कर अच्छी-सी कोठरी बनाने की धुन लगी। अहेर से पेट भरता और घर बनाता। कुछ ही दिनों में वह बन गया, जब घर बन चुका, तो मेरा मन उचटने लगा । घरकी ममता और उसके प्रति छिपा हुआ अविश्वास दोनों का युद्ध मन में हुआ। मैं जाने की वात सोचता, फिर ममता कहती, कि विश्राम करो। अपना परिश्रम था. छोड़ न सका। इसका और भी कारण था। समीप ही सफेद चट्टानों पर जलधारा के लहरीले प्रवाह में कितना संगीत था ! चाँदनी में वह कितना सुंदर हो जाता। जैसे इस पृथ्वी का छ।या-पथ। मेरी उस हो।पड़ी से उसका सब रूप दिखाई पड़ता था न ! मैं उसे देखकर सन्तोष का जीवन बिताने लगा। वह मेरे जीवन के सब रहस्यों की प्रतिमा थी। कभी उसे मैं आँसू की धारा समझता जिसे निराश प्रेमी अपने आराध्य की कटोर छाती पर व्यर्थ दलकाता हो। कभी उसे अपने जीवन की तरह निर्मम संसार की कठोरता पर छटपटाते हुए देखता। दूसरे का दुःख देखकर मनुष्य को सन्तोष होता ही है। मैं भी वहीं पड़ा जीवन बेताने लगा।

कभी सोचता कि मैं क्यों पागल हो गया ! उस स्त्री के सौंदर्य ने क्यों अपना प्रभाव मेरे हृदय पर जमा लिया ? विधवा मंगला ! वह गरल हे या अमृत ? अमृत है, तो उसमें इतनी ज्वाला क्यों है, ज्वाला है तो में जल क्यों नहीं गया ? यौवन का विनोद ! सौंदर्य की श्राम्ति ! वह क्या है ? मेरा यही स्वाध्याय हो गया ।

## चित्रवाले पत्थर

शरद की पूर्णिमा में बहुत से लोग उस सुन्दर दृश्य को देखने के लए दूर-दूर से आते। युवती और युवकों के रहस्यालाप करते हुए जोड़े, मेत्रों की मण्डलियाँ, परिवारों का दल, उनके आनन्द कोलाहल को मैं उदास होकर देखता। डाह होती, जलन होती। तृष्णा जग जाती। मैं उस रमणीय दृश्य का उपभोग न करके पलकों को द्वा लेता। कानों को अन्द कर लेता; क्यों ? मंगजा नहीं। और क्या एक दिन के लिए, एक तृण के लिए मैं उस सुख का अधिकारी नहीं! विधाता का अभिशाप! मैं सोचता—अच्छा दूसरों के ही साथ कभी वह शरद-पूर्णिमा के दृश्य हो देखने के लिए क्यों नहीं आई? क्या वह जानती है कि मैं यहीं हूँ? मैंने भी पूर्णिमा के दिन वहाँ जाना छोड़ दिया। और लोग जब वहाँ ताते, तो मैं न जाता। मैं रूउता था। यह मूर्खताथी मेरी! वहाँ किससे मान करता था मैं? उस दिन मैं नदीं की ओर न जाने क्यों अक्ट हुआ।

मेरी नींद खुल गई थी। चाँदनी रात का सबेरा था। अभी चन्द्रमा नें फीका प्रकाश था। मैं वनस्थली की रहस्यमयी छाया को देखता हुआ गाले के किनारे-किनारे चलने लगा। नदी के सक्षम पर पहुँच कर सहसा एक जगह रक गया। देखा कि वहाँ पर एक स्त्री और पुरुप शिला पर नो रहे हैं। वहाँ तक तो घूमनेवाले आते नहीं। मुभे कुत्हल हुआ। में हीं स्नान करने के बहाने रक गया। श्रालोक की किरणों से श्राँखें खुठ हूं। स्त्री ने गर्दन छुमाकर धारा की ओर देखा। मैं सक्त रह गया। उसकी घोती साधारण और मैली थी। सिरहाने एक छोटी-सी पोटली गी। पुरुप अभी सो रहा था। मेरी उसकी आँखें मिल गईं। मैंने तो हचान लिया कि वह मंगला थी। श्रीर उसने "" नहीं, उसे आनित गिरही। वह सिमटकर बैठ गई। और मैं उसे जानकर भी अनजान बनते हुए देखकर मन-ही-मन कुढ़ गया। मेरे मुँह से जो 'मङ्गला' की पुकार निकलनेवाली थी, वह रक गई। मैं घीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगा।

'सुनिए तो !' मैंने घूमकर देखा कि मङ्गला पुकार रही है। वह इस्प भी उठ वैठा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ न बोलने पर भी मैं प्रवन की प्रतीक्षा में यथा—स्थित रहा। मङ्गला ने कहा—महाशय, यहाँ कहीं रहने की जगह मिलेगी ?

'महाशय !' ऐं ! तो सचमुच मङ्गला ने मुझे नहीं पहचाना क्या ? चलो अच्छा हुआ, मेरा चित्र भी बदल गया था । एकान्तवास करते हुए और कठोर जीवन बिताते हुए जो रेखाएँ बन गई थीं, वह मेरे मनोनुकुल ही हुई। मन में क्रोध उमद रहा था, गला भराने लगाथा। मैंने कहा— यहाँ जङ्गल में क्या आप कोई धर्मशाला खोज रही हैं ? यह कठोर व्यङ्ग था। मङ्गला ने घायल होकर कहा—नहीं, कोई गुफा—कोई झोंपदी महाशय, धर्मशाला खोजने के लिए जङ्गल में क्यों आती ?'

पुरुष कुछ कठोरता से सजग हो रहा था; किंतु मैंने उसकी ओर न देखते हुए कहा—'झोंपड़ी तो मेरी है। यदि विश्राम करना हो तो वहीं थोड़ी देर के लिए जगह मिल जायगी।'

'थोड़ी देर के लिए सही। मंगला, उठो ! क्या सोच रही हो ? देखो रात भर यहाँ पड़े-पड़ं मेरी सब नमें अकड़ गई हैं।'—पुरुप ने कहा। मैंने देखा कि वह कोई सुर्खा परिवार के प्यार में पला हुआ युवक है; परन्तु उसका रंग-रूप नष्ट हो गया है। कष्टों के कारण उसमें एक कटुता आ गई है। मैंने कहा—'तो फिर चलो भाई!'

दोनों मेरे पीछे-पीछे चलकर झोंपड़ी में पहुँचे।

मंगला मुझे पहचान सकी कि नहीं, कह नहीं सकता। कितने बरस बीत गये। चार-पाँच दिनों की देखा-देखी। सम्भवतः मेरा चित्र उसकी आँखों में उतरते-उतरते किसी और छिब ने अपना आसन जमा लिया हो; किन्तु में कैसे भूल सकता था! घर पर श्रीर कोई था ही नहीं। जीवन जब किसी स्नेह-छाया की खोज में आगे बढ़ा, तो मंगला का हरा-भरा यौवन और सौन्दर्य दिखाई पड़ा। वहीं रमगया। में भावना के अतिवाद में पड़कर निराश व्यक्ति सा विरागी बन गया था, उसी के लिए। यह मेरी भूल हो; पर में तो उसे स्वीकार कर चुका था।

हाँ, तो वह बाल-विधवा मंगला ही थी। और पुरुष ! वह कीन है ? यहीं मैं सोचता हुआ झोंपड़ी के बाहर साखू की छाया में बैठा हुआ

## चित्रवाले पत्थर

था। स्रोंपड़ी में दोनों विश्राम कर रहे थे। उन लोगों ने नहा-धोकर कुछ जल पीकर सोना आरम्भ किया। सोने की होड़ लग रही थी। वे इतने थके थे कि दिन भर उठने का नाम नहीं लिया। मैं दूसरे दिन का घरा हुआ नमक लगा मांस का दुकड़ा निकालकर आग पर सैंकने की तैयारी में लगा। क्योंकि अब दिन ढल रहा था। मैं अपने तीर से आज एक ही पक्षी मार सका था। सोचा कि ये लोग भी कुछ माँग बैठें तब क्या दूँगा? मन में तो रोष की माश्रा कुछ न थी, फिर भी बह मंगला थीन!

कभी जो भूले-भटके पथिक उधर से आ निकलते, उनसे नमक और आटा मिल जाया करता था। मेरी झोंपड़ी में रात बिताने का किराया देकर लोग जाते। मुझे भी लालच लगा था! अच्छा जाने दीजिए। वहाँ उस दिन जो कुछ बचा था वह सब लेकर बैठा में भोजन बनाने।

में श्रपने पर झुँझलाता भी था और उन लोगों के लिए भाजन भी बनाता जाता था। विरोध के सहस्र फर्णों की छाया में न जाने दुलार कब से सो रहा था! वह जग पड़ा।

जब सूर्य उन धवल शिलाश्रों पर बहती हुई जल धारा की लाल बनाने लगा था, तब उन लोगों की आँखें खुलीं। मझजा ने मेरी सुलगाई हुई आग की शिखा को देखकर कहा—'आप क्या बना रहे हैं, भोजन? तो क्या यहाँ पास में कुछ मिल सकेगा?' मैंने सिर हिलाकर 'नही' कहा। न जाने क्यों! पुरुप अभी श्रंगड़ाई ले रहा था। उसने कहा—'तब क्या होगा, मझला?' मझला हताश होकर बोली—'क्या करूँ?' मैंने कहा—'इसी में जो कुछ अँट-वैंट वह खा-पीकर आज आप लोग विश्राम कीजिए न!'

पुरुष निकल भाया। उसने सिंकी हुई बाटियाँ और माँस के टुकड़ों को देखकर कहा—'तब और चाहिये क्या ? मैं तो आपको धन्यवाद ही दूँगा।' मङ्गला जैसे व्यथित होकर अपने साथी को देखने लगी; उसकी यह बात उसे अच्छी न लगी; किन्तु अब वह द्विविधा में पड़ गई। वह चुपचाप खड़ी रही। पुरुष ने झिड़क कर कहा—'तो आओ मङ्गला! मेरा अङ्ग-अङ्ग टूट रहा है। देखो तो बोतली में आज भर के लिए तो बची है?

जलती हुई आग के घुँधले प्रकाश में वन-भोज का प्रसङ्ग छिड़ा। सभी बातों पर मुझसे पूछा गया; पर शराब के लिए नहीं। मङ्गला को भो थोड़ी-सी मिली। मैं आश्चर्य से देख रहा था — मङ्गला का वह प्रगल्भ आचरण और पुरुष का निश्चिन्त शासन। दासी की तरह वह प्रत्येक बात मान लेने के लिए प्रस्तुत थी! और मैं तो जैसे किसी अद्भुत स्थित में अपनेपन को भूल चुका था। कोध, क्षोभ और डाह सब जैसे मित्र बनने लगे थे। मन में एक विनीत प्यार नहीं, आज्ञा-कारिता-सी जग गयी थी।

पुरुष ने डटकर भोजन किया। तब एक बार मेरी ओर देखकर डकार ली। वही मानों मेरे लिए धन्यवाद था। मैं कुढ़ता हुआ भी वहीं साखू के नीचे आसन लगाने की बात सोचने लगा और पुरुष के साथ मङ्गला गहरी श्रॅंधियारी होने के पहले ही झोंपड़ी में चली गई। में बुझती हुई श्राग को सुलगाने लगा। मन-ही-मन सोच रहा था, 'कल ही इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिये। नहीं तो''' फिर नींद आ चली। रजनी की निस्तब्धता, टकराती हुई लहरों का कलनाइ, विस्मृति में गीत की तरह कानों में गूँजने लगा।

दूसरे दिन मुक्तमें कोई कटुता का नाम नहीं — झिड़कने का साहस नहीं। आज्ञाकारी दास के समान मैं सिवनय उनके सामने खड़ा हुआ।

'महाशय! कई मील तो जाना पड़ेगा; परन्तु थोड़ा-सा कष्ट कीजिए न। कुछ सामान खरीद लाइए आज''' मङ्गला को अधिक कहने का अवसर न देकर में उसके हाथ से रुपया लेकर चल पड़ा। मुक्ते नोकर बनने में सुख प्रतीत हुआ और लीजिए, में उसी दिन से उनके आज्ञाकारी भृत्य की तरह अहेर कर लाता। मछली मारता। एक नाव पर जाकर तूर बाजार से आवश्यक सामग्री खरीद लाता। हाँ, उस पुरुष को मदिरा नित्य चाहिये। में उसका भी प्रबन्ध करता

## चित्रवाले पत्थर

और यह सब प्रसन्नता के साथ। मनुष्य को जीवन में कुछ-न-कुछ काम करना चाहिए। वह मुझे मिल गया था। मैंने देखते-देखते एक छोटा-सा छप्पर अलग डाल दिया। प्याजमेवा, जङ्गली शहद और फल-फूल सब जुटाता रहता। यह मेरा परिवर्तन निर्लिप्त भाव से मेरी आत्मा ने प्रहण कर लिया। मङ्गला की उपासना थी।

कई महीने बीत गये; किन्तु छिबनाथ—यही उस पुरुष का नाम था—को भोजन करके, मिद्रा पिये पड़े रहने के अतिरिक्त कोई काम नहीं। मङ्गला की गाँठ खाली हो चली। जो दस-बीस रुपये थे वह सब खर्च हो गये, परन्तु छिबनाथ की आनन्द-निद्रा टूटी नहीं। वह निरंकुश, स्वच्छन्द पान-भोजन में सन्तुष्ट व्यक्ति था। मङ्गला इधर कई दिनों से घबराई हुई दीखती थी; परन्तु मैं चुपचाप अपनी उपासना में निरत था। एक सुन्दर चौँदनी रात थी। सरदी पड़ने लगी थी। वनस्थली सज्जन्सज्ञ कर रही थी। मैं अपने छप्पर के नीचे दूर से आने वाली नदी का कलनाद सुन रहा था। मङ्गला सामने आकर खड़ी हो गयी। मैं चौंक उठा। उसने कहा—'सुरली!' मैं चुप रहा।

'बोलते क्यों नहीं ?'

मैं फिर भी चुप रहा।

ओह ! तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह तुम्हारे बाँये गाल पर जो दादी के पाम चोट है, वह तुमको पहचानने से मुझे विज्ञित कर ले ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुरली हो ! हो न ! बोलो।'

'हाँ।'---मुझसे कहते ही बना।

'अच्छा तो सुनो, मैं इस पशु से ऊब गई हूँ। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो कुछ लेकर मैं घर से चली थी, वह सब खर्च हो गया।'

'तब ?'--मैंने विरक्त होकर कहा।

'यही कि मुझे यहाँ से ले चलो। वह जितनी शराब थी सब पीकर भाज बेसुध-सा है। मैं तुमको इतने दिनों तक भी पहचान कर क्यों नहीं बोलो, जानते हो ?'

'नहीं।'

'तुम्हारी परीचा ले रही थी। मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे सच्चे चाहनेवाले हो।'

'इसकी भी परीक्षा कर ली थी तुमने ?'—मैंने व्यङ्ग से वहा।

'उसे भूल जाओ। वह सब बड़ी दुःखद कथा है। मैं किस तरह घरवालों की सहायता से इसके साथ भागने के लिए बाध्य हुई, उसे सुनकर क्या करोगे। चलो मैं अभी चलना चाहती हूँ। स्त्री-जीवन की भूख कब जग जाती है इसको कोई नहीं जानता; जान लेने पर तो उसको बहाली देना असम्भव है। उसी चण को पकड़ना पुरुषार्थ है।'

भयानक स्त्री! मेरा सिर चकराने लगा। मैंने कहा—'आज तो मेरे पैरों में पीड़ा है। मैं उठ नहीं सकता।' उसने मेरा पैर पकड़कर कहा—'कहाँ दुखता है, लाओ मैं दाब दूँ।' मेरे शरीर में विजली-सी दोड़ गई। पैर खींचकर कहा—'नहीं-नहीं, तुम जाओ, सो रहो कल देखा जायगा।'

'तुम डरते हो न ?'—यह कहकर उसने कमर में से छुरा निकाल लिया। मैंने कहा—'यह क्या ?'

'अभी झगड़ा छुड़ाये देती हूँ।' यह कहकर झोंपड़ी की ओर चली। मैंने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा—'आज ठहरो मुभेहैं, सोच लेने दो।'

'सोच लो'—कह कर छुरा कमर में रख, वह झोंपड़ी में चली गई। में हवाई हिंडोले पर चक्कर खाने लगा। स्त्री! यह स्त्री है? यही मङ्गला है! मेरे प्यार की श्रमूल्य निधि! मैं कैसा मूर्ख था! मेरी आँखों में नींद नहीं। सबेरा होने के पहले ही जब दोनों सो रहे थे, मैं अपने पथ पर दूर भागा जा रहा था।

कई बरस के बाद, जब मेरा मन उस भावना को भुटा चुका था तो धुटी हुई शिटा के समान स्वच्छ हो गया। में उसी पथ से लौटा। नाले के पास नदी की धारा के समीप खड़ा होकर देखने लगा। वह अभी उसी तरह शिटा शट्या पर छटपटा रही थी। हाँ, कुछ ब्याकुलता बढ़-सी गई थी। वहाँ बहुत से पत्थर के छोटे-छोटे दुकड़े छढ़कते हुए

## चित्रवाले पत्थर

दिखाई पड़े, जो विसकर अनेक आकृति धारण कर चुके थे। स्रोत से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ होगा। उनमें रङ्गीन चित्रों की छाया दिखाई पड़ी। मैंने कुछ बटोरकर उनकी विचित्रता देखी, कुछ पास भी रख लिया । फिर ऊपर चला । अकस्मात् वहीं पर जा पहुँचा, जहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी। उसकी सब कड़ियाँ बिखर गई थीं। एक जकड़ी के दुकड़े पर लोहे की नोक से लिखा था-

'देवता छाया बना देते हैं। मनुष्य उसमें रहता है। और मुझ-सी राच्यो उसमें आश्रय पाकर भी उसे उजाइकर ही फेंकती है।'

क्या यह मंगला का लिखा हुआ है ? क्षण-भर के लिए सब बातें स्मरण हो आईं। मैं नाले में उतरने लगा। वहीं पर यह पत्थर मिला।

'देखते हैं न बावजी !'—इतना कहकर मुरली ने एक बड़ा सा और कुछ छोटे-छोटे पत्थर मेरे सामने रख दिये । वह फिर कहने लगा—'इसे घिसकर और भी साफ किये जाने पर वही चित्र दिखाई दे रहा है। एक स्त्री की खँघली आकृति—राक्षसी-सी! यह देखिए, छरा है हाथ में. और वह साख़ का पेड़ है और यह हैं मैं। थोड़ा-सा ही मेरे शरीर का भाग इसमें आ सका है। यह मेरी जीवनी का आंशिक चित्र है। मनुष्य का हृदय न ज्ञाने किस सामग्री से बना है ! वह जन्म जन्मान्तर की बात स्मरण कर सकता है, और एक क्षण में सब भूल सकता है: किन्तु जड़ पत्थर-उस पर तो जो रेखा बन गई, सो बन गई 🎾 वह कोई क्षण होता होगा जिसमें अन्तरिक्ष-निवासी कोई नक्षत्र अपनी अन्त-भेंदिनी दृष्टि से देखता होगा। और अपने अदृश्य करों से झून्य में से रंग आहरण करके वह चित्र बना देता है। इसे जितना विसिए, रेखाएँ साफ होकर निकलेंगी। मैं भूल गया था। इसने मुझे स्मरण करा दिया । अब मैं इसे आपको देकर वह बात एकबार ही भूल जाना चाहता हैं। छोटे पत्थरों से तो आप बटन इत्यादि बनाइएगा: पर यह बड़ा पत्थर आपकी चाँदी की पानवाली डिबिया पर ठीक बैठ जायगा। यह मेरी भेंट है। इसे आप लेकर मेरे मन का बोझ हलका कर दीजिए।'

×

में कहानी सुनने में तन्नीन हो रहा था और वह—सुरली—धीरे से मेरी ऑखों के सामने से खिसक गया। मेरे सामने उसके दिए हुए चित्रवाले परधर बिखरे पड़े रह गये।

उस दिन जितने लोग आये, मैंने उन्हें उन पत्थरों को दिखलाया, और पूछा कि यह कहाँ मिलते हैं? किसी ने कुछ ठीक ठीक नहीं बतलाया। मैं कुछ काम न कर सका। मन उच्चट गया था। तीसरे पहर कुछ दूर घूमकर जब लौट आया, तो देखा कि एक स्त्री मेरी बंगलिया के पास खड़ी है। उसका अस्त-व्यस्त भाव, उन्मत्त-सी तीव आँखें देखकर मुझे डर लगा। मैंने कहा—'क्या है?' उसने कुछ माँगने के लिए हाथ फैला दिया। मैंने कहा—'भूखी हो क्या? भीतर आओ।' वह भयाकुल और सशङ्क दृष्टि से मुझे देखती लौट पड़ी। मैंने कहा—'लेती जाओ।' किन्तु वह कब सुननेवाली थी!

चित्रवाला बड़ा पत्थर सामने दिखलाई पड़ा। मुझे तुरन्त ही स्त्री की आकृति का ध्यान हुआ; किन्तु जबतक उसे खोजने के लिए नौकर जाय, वह पहाड़ियों की सन्ध्या की उदास छाया में छिप गई थी।

# चित्र-मन्दिर

Ý

प्रकृति तब भी अपने निर्माण और विनाश में हँसती और रोती थी। पृथ्वी का पुरातन पर्वत विन्ध्य उसकी मृष्टि के विकास में सहायक था। प्राणियों का संचार उसकी गम्भीर हरियाली में बहुत धीरे-धीरे ही रहा था। मनुष्यों ने अपने हाथों को पृथ्वी से उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने की सूचना दे दी थी। जीवन देवता की आशीर्वाद-रिश्म उन्हें श्रालोक में आने के लिए आमिन्त्रित कर चुकी थी।

योवन जल से भरी हुई काइम्बिनी सी युवती नारी रीछ की खाल लपेट एक वृक्ष की छाया में बैठी थी। उसके पास चकमक और सूखी लकड़ियों का ढेर था। छोटे-छोटे हिरनों का झुण्ड उसी स्रोत के पास जल पीने के लिए आता। उन्हें पकड़ने की ताक में युवती बडी देर से बैठी थी; क्योंकि उस काल में भी शस्त्रों से आखेट नर ही करते थे और उनकी नारियों कभी-कभी छोटे-मोटे जंतुओं को पकड़ लेने में अभ्यस्त हो रही थीं।

स्रोत में जल कम था। वन्य कुसुम धीरे-धीरे बहते हुए एक के बाद एक आकर माला की लड़ी बना रहे थे। युवती ने उनकी विलक्षण पँखड़ियों को आश्चर्य से देखा। वे सुन्दर थे, किन्तु उसने इन्हें अपनी दो आरम्भिक आवश्यकताओं—काम और भूख—से बाहर की वस्तु समभा। वह फिर हिरनों की प्रतीत्ता करने लगी। उनका झुण्ड आ रहा था। युवती की आँखें प्रलोभन की रंगभूमि वन रही थीं। उसने अपनी ही भुजाओं से छाती द्वाकर आनन्द और उल्लास का प्रदर्शन किया।

दूर से एक कूक सुनाई पड़ी और एक भरे फलवाला भाला लक्ष्य से चुक कर उसी के पास वृक्ष के तने में धँसकर रह गया। हाँ, भाले के धँसने पर वह जैसे न जाने क्या सोचकर पुलकित हो उठी। हिरन उसके समीप आ रहे थे; परन्तु उसकी भूख पर दूसरी प्रबल इच्छा विजयिनी हुई। पहाड़ी से उत्तरते हुए नर को वह सतृष्ण देखने लगी। नर अपने भाले के पीछे आ रहा था। नारी के त्रांग में कंप, पुलक और स्वेद का उद्गम हुआ।

हाँ, वहीं तो है, जिसने उस दिन भयानक रीछ को अपने प्रचण्ड-बल से परास्त किया था। और, उसी की खाल युवती आज लपेटे थी। कितनी ही बार तब से युवक और युवती की भेंट निर्जन कन्द्राओं और लताओं के झुरसुट में हो चुकी थी। नारी के आकर्षण से खिना हुआ वह युवा दूसरी शैलमाला से प्रायः इधर आया करता और तब उस जंगली जीवन में दोनों का सहयोग हुआ करता। आज नर ने देखा कि युवती की अन्यमनस्कता से उसका लक्ष्य पण्ण निकल गया। विहार के प्राथमिक उपचार की सम्भावना न रही, उसे इस सम्धा में बिना आहार के ही लौटना पड़ेगा। "तो क्या जान वृह्मकर उसने अहेर को बहका दिया, और केवल अपनी इच्छा की प्रति का अनुरोध लेकर चली आ रही है। लो, उसकी दाहें व्याकुलता से आलिजन के लिए बुला रही हैं। नहीं, उसे इस समय अपना आहार चाहिए।" उसके बाहुपाश से युवक निकल गया। नर के लिए दोनों ही अहेर थे, नार्रा हो या पश्च। इस समय नर को नार्री की आवश्यकता न थी। उसकी गुका में मांस का अभाव था।

सन्ध्या आ गई। नक्षत्र ऊँचे आकाश गिरि पर चढ़ने लगे। आलि-इन के लिए उठी हुई बाहें गिर गई। इस दश्य जगत के उस पार से विश्व के गम्भीर अन्तस्तल से एक करण और मधुर अन्तर्नाद गूँज उठा। नारी के हृदय में प्रत्याण्यान की पहली ठेस लगी थी। यह उस काल के साधारण जीवन से एक विल्ल्चण अनुभृति थी। वन-पथ में हिंस पशुओं का संचार बढ़ने लगा; परन्तु युवती उस नदी तट से न उठी। नदी की धारा में फूलों की श्रेणी बिगड़ चुकी थी और नारी की आकांक्षा की गित भी विच्छित हो रही थी। आज उसके हृदय में एक

## चित्र-मन्दिर

अपूर्व परिचित भाव जग पडा, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। अपने दलों के दूर गये हुए लोगों को बुलाने की पुकार वायुमण्डल में गूँज रही थी; किन्तु नारी ने अपनी बुलाहट को पहचानने का प्रयत्न किया। वह कभी नक्षत्र से चित्रित उम स्नोत के जल को देखती और कभी अपने समीप की उस तिकोनी और छोटी-सी गुफा को, जिसे वह अपना अधिवास समझ लेने के लिए बाध्य हो रही थी।

Ą

रजनी का अन्धकार क्रमशः सघन हो रहा था। नारी बारम्बार ग्रॅंगड़ाई लेती हुई सो गई। तब भी आलिङ्गन के लिए उसके हाथ नींद में उठते और गिरते थे।

× × ×

जब नक्षत्रों की रिवसयाँ उज्ज्वल होने लगीं और वे पुष्ट होकर पृथ्वी पर परस्पर चुम्बन करने लगीं, तब जैसे अन्तरिक्ष में बैठकर किसी ने अपने हाथों से उनकी डोरियाँ बट दीं और उस पर झ्लती हुई दो देवकुमारियाँ उतरीं।

एक ने कहा—सिख विधाता, तुम बड़ी निष्ठुर हो। मैं जिन प्राणियों की सृष्टि करती हूँ तुम उनके लिए अलग-अलग विधान बनाकर उसी के अनुसार कुछ दिनों तक जीने, अपने संकेत पर चलने, और फिर मर जाने के लिए विवश कर देतो हो।

दूसरी ने कहा—धाता, तुम भी बड़ी पगली हो। यदि समस्त प्राणियों की व्यवस्था एक सी-ही की जाती, तो तुम्हारी मृष्टि कैसी नीरस होती और फिर यह तुम्हारी कीड़ा कैसे चलती १ देखो न, आज की ही रात है। गंधमादन में देवबालाओं का नृत्य और असुरों के देश में राज्य-विच्लव हो रहा है। अतलान्त समुद्र सूख रहा है। महा मरुस्थल में जल की धाराएँ बहने लगी हैं, और आर्यावर्त के दक्षिण विंध्य के अञ्चल में एक हिरन न पाने पर एक युवा नर अपनी प्रेयसी नारी को छोड़कर चला जाता है। उसे हैं भूख, केवल भूख। धाता ने कहा—हाँ बहन, इन्हें उत्पन्न हुए बहुत दिन हो चुके ; पर ये अभी तक अपनी सहचरी पशुओं की तरह रहते हैं।

विधाता ने कहा—नहीं जी, भाज ही मैंने इस वर्ग के एक प्राणी के मन में लिलन कोमल आन्दोलन का आरम्म किया है। इनके हदय में अब भावलोक की सृष्टि होगी।

धाता ने प्रसन्न होकर पूछा - तो अब इनकी जड़ता छटेगी न ?

विधाता ने कहा — हाँ, बहुत धीरे-धीर । मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए अभी इनके पास साधनों का अभाव है ।

धाता कुछ रूठ-सी गई। उसने कहा—चला बहन, देवनृत्य देखें। मुझे नुम्हारी कठोरता के कारण अपनी ही सृष्टि अच्छी गहीं लगती। कभी-कभी तो ऊब जाती हूँ।

विधाता ने कहा—तो चुपचाप बैठ जाओ, अपना काम बन्द कर दो, मेरी भी जलन छटे।

धाता ने खिन्न होकर कहा—अभ्यास क्या एक दिन में छूट जायगा बहन ?

'तब क्या तुम्हारी सृष्टि एक दिन में स्वर्ग बन जायगी ? चलो सुर बालाओं का सोमपान हो रहा है। एक-एक चयक हम लोग भी लें।'— कहकर विधाता ने किरनों की रस्सी पकड़ ली और धाता ने भी ! दोनें! पेंग बड़ाने लगी। कॅंचे जाते-जाते अन्तरिक्ष में वे छिप गईं।

## × × ×

नारी जैसे यपना देखकर उठ वैठी। प्रभात हो रहा था। उसकी आँखों में मधुर स्वम की मस्ती भरी थी। नदी का जल धीरे-धीरे वह रहा था। पूर्व में लाली छिटक रही थी। मलयवात से विखरे हुए केशपाश को युवती ने पीछे हटाया। हिरनों का भुण्ड फिर दिखाई पड़ा। उसका हदय समवेदनशील हो रहा था। उस दृश्य को निस्पृह देखने लगी।

उपा के मधुर प्रकाश में हिरनों का दल छलाँग भरता हुआ स्रोत लाँच गया: किन्तु एक शावक चिकत-सा वहीं खड़ा रह गया। पीछे

## चित्र-मन्दिर

श्रासेट करनेवालों का दल श्रा रहा था। युवर्ता ने शावक को गोद में उठा लिया। दल के ओर लोग तो स्नोत के संकीर्ण तट की ओर दोड़े; किन्तु वह परिचित युवक युवर्ता के पास चला आया। नारी ने उसे देखने के लिए मुँह फिराया था कि शावक की बड़ी-बड़ी आँखों में उसे अपना प्रतिबिग्व दिखाई पड़ा। चण-भर के लिए तन्मय होकर उन निरीह नयनों में नारी अपनी छाया देखने लगी।

नर की पाशव प्रवृत्ति जग पड़ी। वह अब भी सन्ध्या की घटना को भूल न सका था। उसने शावक छीन लेना चाहा। सहसा नारी में अद्भुत परिवर्तन हुआ। शावक को गोद में चिपकाये जिथर हिरन गये थे, उसी ओर वह भी दौड़ी। नर चिकत-सा खड़ा रह गया।

नारी हिरनों का अनुसरण कर रही थी। नाले, खोह और छोटी पहाड़ियाँ, फिर नाला और समतल भूमि। वह दूर हिरनों का भुण्ड, वहीं कुछ दूर! बराबर आगे बढ़ी जा रही थी। आखेट के लिए उन आदिम नरों का भुण्ड बीच-बीच में मिलता। परन्तु उसे क्या? वह तो उस भुण्ड के पीछे चली जा रही थी, जिसमें काली पीठवाले दो हिरन अगें-आगे चौकड़ी भर रहे थे।

एक बड़ी नदी के तट पर, जिसे ठाँघना ग्रसम्भव समझकर हिरनों का मुण्ड खड़ा हो गया था, नारी भी रुक गई। शावक को उनके बीच में उसने छोड़ दिया। नर श्रोर पशुओं के जीवन में वह एक आश्चर्यपूर्ण घटना थी। शावक अपनी माता का स्तन पान करने लगा। युवती पहले पहल मुस्करा उठी। हिरनों ने सिर भुका दिये। उनका विरोध-भाव जैसे नष्ट हो चुका था वह लौटकर अपनी गुफा में आई। चुपचाप थर्का-सी पड़ रहीं। उसके नेत्रों के सामने दो दृश्य थे। एक में प्रकाण्ड शरीरवाला प्रचंड बलशाली युवक चकमक के फल का भाला लिये पशुओं का अहेर कर रहा था। दूसरे में वह स्वयं हिरनों के भुण्ड में घिरी हुई खड़ी थी। एक में अय था, दूसरे में सनेह। दोनों में कौन अच्छा है, वह निश्चय न कर मकी।

Market and the second

३

नारी की दिनचर्या बदल रही थी। उसके हृदय में एक लिलत भाव की सृष्टि हो रही थी। मानस में लहरें उठने लगी थीं। पहला युवक प्रायः आता, उसके पास बैठता और अनेक चेष्टाएँ करता; किन्तु युवती अचल पापाण प्रतिमा की तरह बैठी रहती। एक दूसरा युवक भी आने लगा था। वह भी अहेर का मांस या फल कुछ-न-कुछ रख ही जाता। पहला इसे देखकर दाँत पीसता, नस चटकाता, उछलता, कृदता और हाथ-पेर चलाता था। तब भी नारी न तो विरोध करती, न अनुरोध। उन कोधपूर्ण हुंकारों को जैसे वह सुनती ही न थी। यह लीला प्रायः नित्य हुआ करती। वह एक प्रकार से अपने दल से निर्वासित उसी गुफा में अपनी कठोर साधना में जैसे निमझ थी।

एक दिन उसी गुफा के नीचे नदी के पुलिन में एक वराह के पीछे पहला युवक अपना भाला लिये दौड़ता आ रहा था। सामने से दूसरा युवक भी आ गया और उसने अपना भाला चला ही दिया। चोट से विकल वराह पहले युवक की ओर लीट पड़ा, जिसके सामने दो अहर थे। उसने भी अपना सुदीर्घ भाला कुछ-कुछ जान में और कुछ अनजान में फेंका। वह कोध मूर्छित था। दूसरा युवक छातो ऊँची किये था रहा था। भाला उसमें धुस गया। उधर वराह ने अपनी पैनी डाट पड़ले युवक के शरीर में चुभो दी। दोनों युवक गिर पड़े। वराह निकल गया। युवती ने देखा वह दौड़कर पहले युवक को उठाने लगी; किन्तु दल के लोग वहाँ पहुँच गये। उनकी घृणापूर्ण दृष्ट से ब्राहन होकर नारी अपनी गुफा में लौट गई।

आज उसकी आँखों से पहले पहल आँसू भी गिरे। एक दिन बूह हँसी भी थी। मनुष्य-जीवन की ये दोनों प्रधान अभिव्यक्तियाँ उसके सामने क्रम से आयीं। वह रोती थी और हँसती थी, हँसती थी फिर रोती थी.

वसन्त बीत चुका था। प्रचंड ग्रीष्म का आरंभ था। पहाड़ियों से लाल और काले धातुराग बहुने लगे थे। युवती जैसे उस जड़ प्रकृति से

## चित्र-मन्दिर

अपनी तुलना करने लगी। उसकी भी एक आँख से हँसी और दूसरी से आँसू का उद्गम हुआ करता, और वे दोनों दृश्य उसे प्रेरित किये रहते।

नार्रा ने इन दोनों भावों की अभिन्यक्ति को स्थायी रूप देना चाहा। श्वाबक की आँखों में उसने पहला चित्र देखा था। कुचली हुई वेतस की लता को उसने धानुराग में डुबोया और अपनी तिकोनी गुफा में पहली चित्र देना चित्र बनाने बैठी। उसके पास दोरंग थे, एक गैरिक दूसरा कृष्ण। गैरिक से उसने अपना चित्र बनाया, जिसमें हिरनों के झुण्ड में स्वयं वहीं खड़ी थी, और कृष्ण धानुराग से आखेट का चित्र, जिसमें पशुओं के पीछे अपना भाला ऊँचे किये हुए भीष्म आकृति का नर था।

नदी का वह तट वह अमंगल जनक स्थान बहुत काल तक नर-संचार वर्जित रहा ; किन्तु नारी वहीं अपने जीवन पर्यन्त उन दोनों चित्रों को देखती रहती और अपने को कृतकृत्य समझती।

विन्ध्य के अञ्चल में मनुष्यों के कितने ही दल वहाँ आये और गये। किसी ने पहले उस चित्र-मंदिर को भय से देखा, किसी ने भक्ति से।

मानव जीवन के उस काल का वह स्मृतिचिह्न – जब कि उसके अपने इद्यलोक में संसार के दो प्रधान भावों की प्रतिष्ठा की थी—आज भी मुरक्षित है। उस प्रान्त के जंगली लोग उसे राजारानी की गफा और लिलकला के खोजी उसे पहला चित्र-मंदिर कहते हैं।

# गुंडा

वह पचाय वर्ष से ऊपर था। तब भी युवकों से अधिक बिल ए ओर हद था। चमड़े पर फ़ुरियों नहीं पड़ी थीं। वर्षा की फड़ी में, पूस की रातों की लाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में, नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूलें विच्छू के डंक की तरह, देखनेवालों की आँखों में चुभती थीं। उसका साँवला रंग, साँप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दृर से भी ध्यान आकपित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें भीप की मूठ का बिद्युआ खुँमा रहता था। उसके घुँघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौडी पीठ पर फैला रहता। ॐचे कन्धे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गैंडासा, यह थी उसकी धज! पंजों के बल जब वह चलता, तो उसकी नमें चटाचट बोलती थीं। वह गुण्डा था।

ईसा की अठारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद् के अजातशत्रु की परिषद् में ब्रह्मविद्या मीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गीतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म-दर्शन के बाद-विवाद, कई शताब्दियों से लगातार मन्दिरों और मठों के ध्वंम और तपस्वियों के वध के कारण, प्रायः बन्द से हो गये थे। यहाँ तर्क कि पवित्रता और ब्रुझाछृत में कटर वैष्णव-धर्म भी उस विश्वंखलता में, नवागन्तुक धर्मान्माद में श्रपनी असफलता देखकर काशी में अधोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शख-बल के सामने कुकते देखकर, काशी के विच्छिन्न और निराश नाग-रिक जीवन ने, एक नवीन सम्प्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था। अपनी बात पर मिटना, सिंह-वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण-भिक्षा माँगनेवाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वन्द्वी पर शख न उठाना, सताये हुए निर्वलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना, उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुण्डा कहते थे।

जीवन की किसी अलभ्य अभिलापा से विचित होकर जैंपे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, टीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर, एक प्रतिष्ठित ज़मींदार का पुत्र होने पर भी, नन्हकृसिंह गुण्डा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी सम्पत्ति लुटाई। नन्हकृसिंह ने बहुत-सारुप्या खर्च करके जेमा स्वाँग खेला था, उसे काशीवाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसन्त ऋतु में यह प्रहस्तन पूर्ण श्रीभनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निभीकता और उच्छुङ्खलता की आवश्यकता होती थी। एक बार नन्हकृमिंह ने भी एक पर में न्पुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आँख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दृषरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटका कर, एक में जड़ाऊ मृठ की तलवार, दृसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करनेवाली प्रेमिका के कन्धे पर रखकर गाया था—

'कहीं बैगनवाली मिले तो बुला देना।'

प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानी वाले कृत्रो पर, गङ्गा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ना था। कभी-कभी ज्ञाखाने से निकल कर जब वह चौक में आ जाता, तो काशी की रंगीली वेश्याणुँ मुस्कराकर उसका स्वागत करतीं और उसके टट शरीर को सस्प्रह देखतीं। यह तमोली की ही दूकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुहियों में भर-भर कर, उनकी खिड़की में वह इस तरह उछालता कि कभी-कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते, तब वह ठठाकर हँस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते, तो वह उदासी की साँस खींच कर चुप हो जाता।

वह अभी वंशी के जूआ-खाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। सोलह परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्त्

तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा—आज सायत अच्छी नहीं रही मन्तू !

'क्यों मालिक ! चिंता किस बात की है। हम लोग किस दिन के लिए हैं। सब आपही का तो है।'

'अरे बुख़ ही रहे तुम! नन्हकूसिंह जिस दिन किसी से लेकर जूआ खेलने लगे, उसी दिन समझना वह मर गये। तुम जानते नहीं कि मै जला खेलने कब जाता हूँ। जब मेरे पास एक पसा नहीं रहता; उस दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है, उसी को बदता हूँ और फिर बही दाँव आता भी है। बाबा कीनाराम का यह बरदान है!

'तब आज क्यों मालिक ?'

'पहला दाँव तो आया ही, फिर दो-चार हाथ बदने पर सब निकल गया। तब भी लो, यह पाँच रुपये बचे हैं। एक रुपया तो पान के लिए रख लो और चार दे दो मल्लकी कथक को, कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ वहीं एक गीत—

## 'विलमि विदेस रहे।'

नन्हकृसिंह की बात सुनते ही मल्की, जो अभी गाँजे की चिलम पर रखने के लिए अँगारा च्र कर रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दोड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही उत्पर चढ़ा, इसिलये उसे चोट भी लगी: पर नन्हकृसिंह की सुकुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ। उसे नन्हकृसिंह की वह मृति न भूली थी। जब इसी पान की दूकान पर जूये-खाने से जीता हुआ, रुपये से भरा तोड़ा लिये बह बैठा था। दूर से बोधीसिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। नन्हकृ ने पूछा—यह किसकी बारात है ?

'ठाकुर बोधीसिंह के लड़के की ।'—मन्न् के इतना कहते ही नन्हकृ के ओठ फड़कने लगे। उसने कहा — मन्न् ! यह नहीं हो सकता। आज इधर से बारात न जायगी। बोधीसिंह हमसे निपट कर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे।

मन्नृ ने कहा—तब मालिक में क्या करूँ ?

नन्हकृ गड़ासा कन्धे पर से और ऊँचा करके मल्क़ी से बोला— मलुकिया देखता है अभी, जा ठाकुर से कह दे, कि बाबू नन्हकृसिंह श्राज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझकर आवें, लड़के की बारात है। मलुकिया कॉपता हुआ ठाकुर बोधीसिंह के पास गया। बोधीसिंह और नन्हकू से पाँच वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा-सुनी होकर, बीच बचाव हो गया था। फिर सामना नहीं हो सका था। आज नन्हकृ जान पर खेलकर अकेले खड़ा है। बोधीसिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मल्क़ी से कहा— जा वे, कह दे कि हमको क्या माल्म कि बाब्साहब वहाँ खड़े हैं। जब वह हैं ही, तो दो समधी जाने का क्या काम है। बोधीसिंह लोट गये और मल्की के कन्धे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे नन्हकृसिंह बारात लेकर गये व्याह में जो कुछ लगा, खर्च किया। व्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दृकान तक आकर रुक गये। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया।

मारुकी को भी दस रुपया मिला था उस दिन । फिर नन्द्रकृ सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थीं। उसने जाकर दुलारी से कहा—हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बक्क सारंगीवाला पानी पीकर आता है।

'बाप रे कोई आफत आई है क्या बाबू माहब ? सलाम ।' — कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कराकर झाँका था कि नन्हकृतिंह उसके मलाम का जवाब देकर, दूसरे एक आनेवाले को देखने लगे।

हाथ में हरोती की पनली-सी छुईा, ऑखों में सुरमा, मुँह में पान, मेंड दी लगी हुई लाल दाड़ी, जिसकी सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुन्वेदार टोपी, छुकलिया ऑगरखा और हाथ में लैसदार परतलेवा है दो स्पाही! कोई मौलवी साहव हैं। नन्हकू हँम पड़ा। नन्हकू की ओर विना हेखे ही मौलवी ने एक सिपाही में कहा—'जाओ दुलारी में कह दो कि आज रेजिडेण्ट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चलें. देखें। तब तक हम जान अली से कुछ इच ले रहे हैं।' सिपाही उपर

चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि नन्हकू ने ललकार कर कहा—'दुलारी! हम कब तक यहाँ बैठे रहें! क्या अभी सरंगिया नहीं आया क्या ?'

दुलारी ने कहा — 'बाह बाव साहब ! आपही के लिए तो में यहाँ भा बैठी हूँ। सुनिए न । श्राप तो कभी ऊपर'.. मोलवी जल उठा। उसने कड़ककर कहा — 'चोबदार! अभी वह सूअर की बच्ची उतरी नहीं। जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मोलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है। आकर इसकी मरम्मत करें। देखता हूँ तो जब से नवाबी गई, इन काफिरों की मस्ती वह गई है।'

कुवरा मौलवी ! बाप रे—तमोली अपनी दृकान सम्हालने लगा। पास ही एक दृकान पर बैठकर ऊँघता हुआ बजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराज चैतसिंह से साढ़े तीन सेर चीटी के सिर का तेल माँगा था। मोलवी-अलीउदीन कुवरा! बाजार में हलचल मच गई। नन्हक्सिंह ने मन्न से कहा—'क्यों चुप-चाप बैटोगे नहीं। दुलारी से कहा—'वहीं से बाईजी! इधर-उधर हिलने का काम नहीं। तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पासे फेंककर अधेला-अधेला माँगता था, आज चला है रोब गाँउने।'

अब कुबरा ने घूमकर उपकी ओर दंखकर कहा -- 'कोन है यह पार्जा !'

'तुम्हारे चचा बाबू नन्हकृसिंह !'—के साथ ही पूरा बनारसी आपड पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। छैस के परतछेवाले सिपाही दृसरी और भाग चले और मौलबी साहब चौंधिया कर जानअली की दृकान पर लड़-खड़ाते, गिरते-पड़ते, किसी तरह पहुँच गये।

जानअली ने मोंलवी से कहा— मोंलवी साहव ! भला आप भा उस गुण्डे के मुँह लगने गये। यह तो किहए कि उसने गँड़ासा नहीं तोल दिया। कुवरा के मुँह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी—'...विलमि विदेस रहे......' गाना पूरा हुआ, कोई आया-गया नहीं। तब नन्हकृसिंह धीरे-धीरे टहलता हुआ, दूसरी श्रोर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी परदे से ढँकी हुई आई। साथ में एक चोबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई।

दुलारी चुप-चाप डोली पर जा बेठी। डोली धूल श्रौर सम्ध्याकाल के धूणुँ से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालयघाट की ओर चली।

२

श्रावण का अन्तिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पृजन कर रही थीं। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गानेवालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर, फुलों की अञ्जलि विखेर कैर पन्ना ने भक्ति-भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। किर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ने हुए कहा—'मैं पहले ही पहुँच जाती। क्या कहाँ, वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेण्ट की कोठी पर ले जाने लगा। घण्टों इसी झंझट में बीन गया सरकार!'

'कुबरा मौलवी! जहाँ सुनती हूँ उसी का नाम। सुना है कि उसने यहाँ भी आकर कुछ......'—फिर न जाने क्या सोच कर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा—'हाँ, तब फिर क्या हुआ ? तुम कैसे यहाँ आ सकीं।'

'बावू नन्हकृसिंह उधर से आ गये। मैंने कहा—सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है। और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई। और तब जाकर मुझे किसी तरह यहाँ आने की छुटी मिली।'

'कोन बावू नन्हकृसिंह ?'

दुलारी ने सिर नीचा करके कहा—'अरे, क्या सरकार को नहीं माल्रम ? बावू निरंजनसिंह के लड़के ! उस दिन, जब मैं बहुत छोटी थीं, आपकी बारो में मूला झल रही थीं, जब नवाब का हाथी बिगड़कर श्रा गया था, बावू निरंजनसिंह के कुँवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थीं।'

राजमाता का मुख उस प्रस्त्रीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यीं

विवर्ण हो गया। फिर अपने को सँभालकर उन्होंने पूछा—'तो बावू नन्हकूसिंह उधर कैसे आ गये ?'

दुलारी ने मुसकराकर सिर नीचा कर लिया! दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की ज़मीदारी में रहनेवाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार फूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना फूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी। सुन्दरी होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी, तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गानेवाली थी। राजमहल में उसका गाना-बजाना हुआ ही करता। महाराज बल-वम्तिसंह के समय में ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। हाँ, अब प्रेमदुःख और दर्द-भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक कृत्व थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीस शान्त मुख मण्डल कुल मिलन हो गया।

बड़ी रानी की सापत्न्य ज्वाला बलवन्तसिंह के मर जाने पर भी नहीं वृक्षी । अन्तःपुर कलह का रंगमंच बना रहता, इसी से प्रायः पृका काशी के राजमन्दिर में आकर पूजा-पाठ में अपना मन लगाती । रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता । नई रानी होने के कारण बलवन्त मिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला, फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोप उसके हृदय को व्यथित किया करता । उसे अपने व्याह की आरम्भिक चर्चा का स्मरण हो आया ।

छोटे-से मंच पर बैठी, गंगा की उमइती हुई धारा को पन्ना अन्य-मनस्क होकर देखने लगी। उस बात को, जो अतीत में एक बार, हाथ ये अनजान में खिसक जानेवाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो, सोचने का कोई कारण नहीं। उससे कुछ बनता-बिगइता भी नहीं; परन्तु मानव-स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी-कभी कहीं बैठता है, 'कि यदि वह बात हो गई होती तो ?' ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवन्त सिंह-द्वारा बलपूर्वक रानी बनाई जाने के पहले को एक सम्भावना को सोचने लगी थी। सो भी बाबू नन्हुकूसिंह का नाम सुन लेने पर; गेंदा मुँह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है, जिस दिन से पन्ना बलवन्तसिंह की प्रेयसी हुई। राज्य-भर का अनुसन्धान उसी के द्वारा मिला करता। और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। • उसने दुलारी का रंग हखाइने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा।

'महारानी ! नन्हकृसिंह अपनी सब जमींदारी सर्वांग, भैसों की लड़ाई, घुड़दोड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने ख़्त होते हैं, सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी ''' उसे रोककर दुलारी ने कहा—यह झ्ठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई हे ही नहीं। कितनी विधवाएँ उनकी दी हुई धोती से अपना तन दकती हैं। कितनी लड़कियों की ज्याह-शादी होती है। कितने सताये हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है।

रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हँसकर कहा—'दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं न ? इसी से त् उनकी बड़ाई…।' 'नहीं सरकार! शपथ खाकर कह सकती हूँ, कि बाबू नन्हकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा।'

राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत् व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थीं। तब भी उसने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीर्ला दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुटी माँगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा— 'सरकार! आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिनदहाड़े लोग लट़ लिये जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गैंवाते हैं। बच्चे फुसलाये जाते हैं। गिलयों में लाठियाँ और छुरे चलने के लिए टेढ़ी भौंहें कारण बन जाती हैं। उधर रेजीडेण्ट साहब से महाराज की अनवन चल रही है।' राजमाता चुप रहीं।

दृसरे दिन राजा चेतिसंह के पास रेजिडेण्ट मार्कहेम की चिट्टी आई । जिसमें नगर की दुर्ज्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुण्डों को पकड़ने के लिए, उन पर कड़ा नियम्त्रण रखने की सम्मित भी थी। कुबरा मौलवीवाली घटना का भी उल्लेख था। उधर हेस्टिंग्स के

भाने की भी सूचना थी। शिवालयघाट और रामनगर में हलचल मच गई! कोतवाल, हिम्मतसिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, बोहाँगी गड़ासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे।

एक दिन नन्हकूसिंह सुम्भा के नाले के संगम पर, ऊँचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दुधिया छान रहे थे। गंगा में, उनकी पतली डोंगी बड़ की जटा से बँधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। चार उलाँकी इक्के कसे-कसाये खड़े थे।

नन्हकूसिंह ने अकस्मात् कहा—'मलुकी! गाना जमता नहीं है। उलाँकी पर बैठकर जाओ, दुलारी को बुला लाओ।' मलुकी वहाँ मजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा, आज नन्हकूसिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। एक घण्टे में दुलारो सामने आ गई। उसने मुस्कराकर पूछा—'क्या हुक्म है बाबू साहब!'

'दुलारी ! आज गाना सुनने का मन कर रहा है।'

'इस जंगल में क्यों ?'—उसने सशंक हँसकर कुछ अभिष्राय मे पूछा।

'तुम किसी तरह का खटका न करो।'— नन्हकृसिंह ने हँमकर कहा। 'यह तो में उस दिन महारानी से भी कह आई हूँ।' 'क्या, किससे ?'

'राजमाता पन्नादेवी से'—फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में नन्हकू की आँखें तर हो जाती हैं। गाना-वजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में फिल्लियों का स्वर उस झरमुट में गूँज रहा था। मन्दिर के समोप ही छोटे-से कमरे में नन्हकू-सिंह चिन्ता में निमम्न बैठा था। आँखों में नींद नहीं। और सब लोग तो सोने लगे थे, दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे, अपने को रोकने के लिये कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था; किन्तु असफल होकर वह उठी और नन्हकूसिंह के समीप धीरे-धीरे चली श्राई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर नन्हकू ने पास ही पड़ी हुई

तलवार उठा ली। तब तक हँसकर दुलारी ने कहा—'बाबू साहब यह क्या ? स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है।'

छोटं-से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर नुन्हकू हँस पड़ा। उसने कहा—'क्यों बाईजी! क्या इसी समय जाने की पड़ी है। मौलवी ने फिर बुलाया है क्या ? दुलारी नन्हकू के पास बैठ गई। नन्हकू ने कहा—क्या तुमको उर लग रहा है ?

'नहीं, मैं कुछ पृछने आई हूँ।'

'क्या ?'

'क्या, '''' यही कि ' '''कभी तुम्हारे हृद्य में ''''''

'उमे न पूछो दुलारी! हृदय को वंकार ही समक्त कर तो उसे हाथ में लिये फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता—कुचलता—चीरता—उछा-लता! मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ; पर मरने नहीं पाता।'

'मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम ! न जाने घड़ी भर में क्या हो जाय। उलट-पुलट होने बाला है क्या, बनारस की गलियाँ जैसे काटने दौड़ती हैं।'

'कोई नई बात इधर हुई है क्या ?'

'कोई हेस्टिंग्ज़ साहब आया है। सुना है उसने शिवालयघाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेतसिंह और राजमाता पन्ना वहीं हैं। कोई-कोई कहता है कि उनको पकड़ कर कलकत्ता भेजने'''

'क्या पन्ना भी''''''रनवास भी वहीं है'---नन्हकू अधीर हो उठा था।

'क्यों बावू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आँखें में ऑसू क्यों आ गये।'

सहसा नन्हकू का मुख भयानक हो उठा ! उसने कहा—'चुप रहा, तुम उसको जानकर क्या करोगी।' वह उठ खड़ा हुआ। उद्विप्त की तरह न-जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा—'दुलारी! जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकान्त रात में एक स्त्री मेरे पलँग पर आकर बैठ गई है, मैं चिरकुमार ! अपनी एक प्रतिज्ञा का

निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य, अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों ? तुम जानती हो ? मैं ख्रियों का घोर विद्रोही हूँ और पन्ना ! ... किन्तु उसका क्या अपराध ! श्रत्याचारी बलवन्तसिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका। किन्तु पन्ना ! उसे पकड़ कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे ! बही ... ।'

नन्हकृसिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा, नन्हकृ अन्धकार में ही वट वृत्त के नीचे पहुँचा और गंगा की उमद्ती हुई धारा में डोंगी खोल दी—उसी घने अन्धकार में। दुलारी का हृदय काँप उठा।

3

१६ अगस्त सन् १७८१ को काशी डाँवाडोल हो रही थी। शिवालयघाट में राजा चेतिसंह लेफिटनेण्ट इस्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था। दृकानें बन्द थीं। घरों में बच्चे अपनी माँ से पृछते थे—माँ, आज हलुए वाला नहीं आया। वह कहती—चुप बंटे!— सड़कें सुनी पड़ी थीं। तिलक्षों की कम्पनी के आगे-आगे कुबरा मौलवी कभी-कभी, आता-जाता दिखलाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़िकयों भी बन्द हो जाती थीं। भय और सन्नाटे का राज्य था। चीक में चिथरू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बन्दी किये कोतवाली का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा— हिम्मतिसंह!

खिड़की में से सिर निकाल कर हिम्मतसिंह ने पूछा—काँन ? 'बाबू नन्हकृसिंह !'

'अच्छा, तुम अब तक बाहर ही रहे ?'

'पागल ! राजा कैंद हो गए हैं। छोड़ दो इन सब बहादुरों को ! इम एक बार इनको लेकर शिवालयघाट पर जायाँ।'

'ठहरो'—कह कर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी, सिपाही बाहर निकले। नन्हकू की तलवार चमक ठठी। सिपाही भीतर भागे। नन्हकू ने कहा—'नमकहरामो! चूड़ियाँ पहन लो।' लोगों को देखते-देखते नन्हकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया।
नन्हकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान
देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेतसिंह का क्या
राजनैतिक अपराध है? उसने कुछ सोचकर अपने थोड़ेन्से साथियों को
फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर
शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटना हुआ पहुँचा। किसी तरह
निकले हुए पत्थर में रस्सी अटका कर, उम चंचल डोंगी को उसने
स्थिर किया और बन्दर की तरह उछल कर खिड़की के भीतर हो रहा।
उस समय वहाँ राजमाता पन्ना और युवक राजा चेतसिंह से बाबू मिनयार सिंह कह रहे थे—'आप के यहाँ रहने से, हम लोग क्या करे यह
समक में नहीं आता। प्रजा-पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई
होतीं, तो यह...'

तंजस्विनी पन्ना ने कहा—'अब में रामनगर कैसे चली जाऊँ ?' मनियार सिंह दुखी होकर बोले—'कैसे बताऊँ ? सरे सिपाडी तो बर्टी हैं।'

इतने में फाटक पर कोलाइल मचा। राज-परिवार अपनी मनत्रणा में दूवा था कि नन्हकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बन्द था। नन्हकूसिंह ने एक बार गङ्गा की घारा को देखा—उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीत्ता में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेन करने

हुए वहा-'महारानी कहाँ हैं ?'

सबने घूम कर देखा—एक अपरिचित वीर मूर्ति ! शस्त्रों से लड़ा हुआ पूरा देव !

चेतियंह ने पूछा-तुम कौन हो ?

'राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक ?'

्रपन्ना के मुँह से हलकी सी एक साँस निकल कर रह गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों के बाद! वही नन्हकृसिंह।

मनियार सिंह ने पूछा — 'तुम क्या कर सकते हो ?'

'मैं मर सकता हूँ ! पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए। नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मलाह हैं। फिर बात कीजिए ।'—मनियारसिंह ने देखा जनानी ड्योड़ी का दारोग़ा राज की एक डोंगी पर चार मलाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा—'चलिए, मैं साथ चलता हूँ।'

'ओर...'—चेतसिंह को देखकर, पुत्र-वन्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया, उसका उत्तर किसी के पास नथा। मनियारसिंह ने कहा—'तब मैं यहीं ?' नन्हकू ने हँसकर कहा—'मेरे मालिक, आप नाव पर बैठें। जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जायँगे, तब तक सन्नह गोली खाकर भी नन्हकूसिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है।'

पन्ना ने नन्हकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों श्राँखें मिलीं, जिनमें जनम-जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। नन्हकू ने उनमत्त होकर कहा—'मालिक! जलदाँ कीजिए।'

दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और नन्हकृतिह फाटक पर इस्टाकर के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्टी मनियारितह को हाथ में दी। लेफ्टिनेण्ट ने कहा—'आप के आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता।'

'मेरे सिपाही यहाँ कहाँ हैं साहब ?'—मनियारसिंह ने हँसकर कहा। बाहर कोलाइल बढ़ने लगा था।

चेतराम ने कहा- 'पहले चेतसिंह को केंद्र की जिए।'

'कौन ऐसी हिम्मत करता है।' कड़ककर बहते हुए बाबू मनियार-सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी न हो सकी थी कि कुबरा मोलवी वहाँ पहुँचा! यहाँ मोलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी, और न ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा—'देखते क्या हो चेतराम!'

चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि नन्हकू के सप्ते हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी। इस्टाकर श्रागे बढ़े, मौलवी साहब

## गंडा

चिछाने लगे। नन्हकृसिंह ने देखते-देखते इस्टाकर और उसके कई साथियों को धराशायी किया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते!

नन्हकूसिंह ने कहा—'क्यों, उस दिन के झापड़ ने तुझको समझाया नहीं ? ले पाजि !'— कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा देर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई, जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था।

नन्हकूसिंह ने ललकार कर चेतिसिंह से कहा—'क्या आप देखते हैं ? उतिरये डोंगी पर !'—उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे । उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे । चेतिसिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि बीसों तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। नन्हकू के चट्टान सहश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा वह रही है। गुण्डे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुण्डा था।

## अनबोला

उसके जाल में सीपियाँ उलझ गई थीं। जगीया से उसने कहा— इमे फेलाती हूँ, तू सुलझा दे।

जगीया ने कहा-में क्या तेरा नौकर हूँ ?

कामैया ने तिनककर अपने खेलने का छोटा-सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र-तट के छोटे-से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की श्रोर चली गई।

जग्गेया उस अनलाने का सुख लेता-सा गुनगुनाकर गाता हुआ, अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके, संध्या की शीतल बालुका को परों से उछालने लगा।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

दूसरे दिन, जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गये थे; सिन्दूर-पिण्ड-सा सूर्य समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में उत्पर उठ रहा था; तब कामैया अपने पिता के साथ धीवरों के झण्ड में खड़ी थी। उसके पिता की नार्वे समुद्र की लहरों पर उछल रही थीं। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जमोया ने आकर कामैया की पीठ में उँगली गोद दी। कामैया कुछ खिसककर दर जा खड़ी हुई। उसने जमोया की ओर देखा भी नहीं।

जम्मेया को केवल माँ थी, वह कामैया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती, अपना पेट पालती थी। वह बेंत की दौरी लिये वहीं खड़ी थी। कामैया की मछलियाँ ले जाकर बाज़ार में बेचना उसी का काम था।

जग्गेया नटखट था । वह अपनी माँ को वहीं देखकर और भी हट गया; किन्तु कामेया की ओर देखकर उसने मन-ही-मन कहा—अच्छा।

× × × ×

महाजील खींचकर आया। कुछ तो मछिलयाँ थीं ही; पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के भुण्ड जुट पढ़े। कामैया के

### अनबोला

पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की उस भीषण कारीगरी को लोग भर्ला-भाति देख सकें।

लोभ संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक ग्वूँटे से उसकी पूँछ वाँघ दी गई। जग्गैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में की मछलियाँ पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाघ बाल की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जग्गैया की माता का हाथ उसके मुँह में चला गया। कोलाहल मचा; पर वेकार! वेचारी का एक हाथ वह चबा गया था।

दर्शक छोग चले गये। जगाँया अपनी मृद्धित माता को उठाकर झोंपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में कामैया के पिता के लिए असीम कोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कामैया की आँखों से आँसू बह रहे थे। तब भी वह बोली नहीं।

× × × ×

कई सप्ताह से महाजाल में मछिलयाँ नहीं के बराबर फैंस रही थीं। चावलों की बोझाई तो बन्द थी ही, नावें वेकार पड़ी रहती थीं। मछ-लियों का व्यवसाय चल रहा था; वह भी डावाँडोल हो रहा था। किसी देवता की अञ्चला है क्या ?

कामेया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास स्वज्र की डालियाँ गड़ी थीं। समुद्री बाघ के दाँत भी बिखरे थे। बोतलों में मिदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र-देवता की पूजा आरम्भ हुई।

जगोया दूर— जहाँ तक समुद्र की लहरें आकर लीट जाती हैं, वहीं— बैठा हुआ चुपचाप उस अनन्त जलराशि की ग्रोर देख रहा था, और मन में सोच रहा था—क्यों मेरे पास एक नाव न रही ? मैं कितनी मछलियाँ पकड़ता; आह ! फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता। ग्रेर ! वह तो मर रही है; मेरे लिए इसी अन्धकार-सा दारिद्र्य छोड़कर। तब भी देखें, भाग्य-देवता क्या करते हैं। इसी रग्गैया की मजूरी करने से तो वह मर रही है।

उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र-सा गर्जन करने लगा।

× × × ×

पूजा समाप्त करके मदिरारुण नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा -गर्मिया ! तुम श्रपना भला चाहते हो, तो जमीया के कुटुम्ब से कोई
सम्बन्ध न रखना । समझा न १

उधर जमीया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रमीया का गला घोट दे; किन्तु वह था निर्वल बालक। उसके सामने से जैसे लहरें लोट जाती थीं, उसी तरह उसका क्रोध मृच्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वह दूर-ही-दूर अन्धकार में होपड़ी की ओर लोट रहा था।

सहसा किसी का कटोर हाथ उसके कन्धे पर पड़ा । उसने चौंककर कहा—कौन ?

मिंदरा-चिह्नल कण्डसे रग्गेया ने कहा — तुम मेरे घर कल से न श्राना। जग्गेया वहीं बैठ गया। वह फूटकर रोना चाहता था; परन्तु अन्ध-कार उसका गला घोट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुँझलाहट-सी हो रही थी। समीर श्रिधिक शीतल हो चला। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा; पर जग्गेया का अदृष्ट तमसाच्छन्न था।

× × ×

कामैया ने धीरे-धीरे आकर जगोया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूमकर देखा। कामैया की आँखों में आँसू भरा था। दोनों चुप थे। कामैया की माता ने पुकारकर कहा— जगोया! तेरी माँ मर गई। इसको अब ले जा।

जरमेया धीरे-धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास जाकर खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्प-विपाद, दुख-सुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था; किन्तु कामैया भीतर-ही-भीतर फूट-फूटकर रो रही थी; पर वह बोले कैसे ? उससे तो अनबोला था न !

# देवरथ

दो-तीन रेखाएँ भाल पर, कार्ला पुतिलयों के समीप मोटी और कार्ला बरोनियों का घरा, घनी आपस में मिली रहनेवार्ला भवें और नासा-पुट के नीचे हलकी-हलकी हरियाली उस तापसी के गोरे मुँह पर सबल अभिन्यक्ति की प्रेरणा प्रगट करती थी।

यौवन, कापाय से कहीं छिप सकता है ? संसार को दुःखपूर्ण समझ-कर ही तो वह संघ की दारण में आई थी। उसके आशा-पूर्ण हृदय पर कितनी ही ठोकरें लगी थीं। तब भी यौवन ने साथ न छोड़ा। भिक्षकी बनकर भी वह शान्ति न पा सकी थी। वह आज अत्यन्त अधीर थी।

चेत की अमावस्या का प्रभात था। अश्वत्य वृक्ष की मिटी-सी सफेट़ डालों और तने पर ताम्र अरुण कोमल पत्तियाँ निकल आई थीं। उन पर प्रभात की किरणें पड़कर लोट-पोट हो जाती थीं। इतनी स्निग्ध शय्या उन्हें कहाँ मिली थीं।

सुजाता सोच रही थी। भाज अमावस्या है। अमावस्या तो उसके हृदय में सबेरे से ही ग्रन्थकार भर रही थी। दिन का आलोक उसके लिए नहीं के बरावर था। बह अपने बिश्चंखल विचारों को छोड़कर कहाँ भाग जाय। शिकारियों का झुण्ड और अकेली हरिणी! उसकी ग्राँखें बन्द थीं।

आर्य्यमित्र खड़ा रहा। उसने देख लिया कि सुजाता की समाधि भर्मा न खुलेगी। वह मुस्कुराने लगा। उसके कृत्रिमशील ने भी उसको वर्जित किया। संघ के नियमों ने उसके हृदय पर कोड़े लगाये; पर वह भिक्षु वहीं खड़ा रहा।

भीतर के अन्धकार से उज्ज्ञकर सुजाता ने आलोक के लिए भाँखें खोल दों। आर्यीमन्न को देखकर आलोक की भीषणता उसकी आँखों के सामने नाचने लगी। उसने शक्ति बटोरकर कहा—बन्दे!

आर्थ्यं मित्र पुरुष था, भिक्षु था। भिक्षुकी का उसके सामने नत होना संघ का नियम था। आर्थ्यं मित्र ने हँसते हुए अभिवादन कर उत्तर दिया, औरपूछा-- 'सुजाता, आज तुम स्वस्थ हो ?'

सुजाता उत्तर देना चाहती थी। पर...आर्थिमित्र के कापाय के नवीन रंग में उसका मन उलझ रहा था। वह चाहती थी कि आर्थिमित्र चला जाय; चला जाय उसकी चेतना के घेरे के बाहर। इधर वह अस्वस्थ थीं, आर्थिमित्र उसे ओपिध देता था। संघ का वह वैद्य था। अब वह अच्छी हो गई है। उसे आर्थिमित्र की आवश्यकता नहीं; किन्तु...है तो...हदय को उपचार की अत्यंत आदश्यकता है। तब भी आर्थि मित्र ! यह क्या करें। बोलना ही पड़ा।

'हाँ, अब तो स्वस्थ हूँ।'
'अभी पथ्य सेवन करना होगा।'
'अच्छा।'
'मुझे और भी एक बात कहनी है।'
'वया ? नहीं, क्षमा कीजिए। आपने कब से प्रबज्या ली है ?'
'वह सुनकर तुम क्या करोगी। संसार ही दुःख मय है।'
'ठीक तो.....अच्छा, नमस्कार।'

आर्यमित्र चला गया ; किन्तु उसके जाने से जो आंदोलन आलोक-तरग में उठा, उसी में सुजाता इसमने लगी थी। उसे मालूम नहीं, कब से महास्थिविर उसके समीप खड़े थे।

& & &

समुद्र का कोलाहल कुछ सुनने नहीं देता था। संध्या धीरे-धीरे विम्तृत नील जल राशि पर उत्तर रही थी। तरंगों पर तरंगें विखर कर चूर हो रही थीं। सुजाता बालुका की शीतल वेदी पर बैठो हुई श्रपलक आँखों से उस क्षणिकता का अनुभव कर रही थी; किन्तु नीलाम्बुधि का महान संभार किसी वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा था। सत्ता की यक्पूर्णता थुँघली संध्या में मुर्त्तिमान् हो रही थी। सुजाता बोल उठी।

# देवरथ

जीवन सस्य है, संवेदन सस्य है, आत्मा के आलोक में अन्धकार कुछ नहीं है।

'सुजाता, यह क्या कह रही हो ?' पीछे से आर्ट्यामत्र ने कहा। 'कौन, आर्यामत्र !'

'में भिक्षुनी क्यों हुई आर्यमित्र !'

'व्यर्थ सुजाता! मैंने अमावस्या की गम्भीर रजनी में संघ के सम्मुख पापी होना स्वीकार कर लिया है। अपने कृतिम शील के आवरण में सुरक्षित नहीं रह सका। मैंने महास्थिवर से कह दिया कि संघ मित्र का पुत्र आर्थ्य मित्र सांसारिक विभूतियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। कई पुरुषों की संचित महौपिधयाँ, किलंग के राजवैद्य पद का सम्मान, सहज में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं केवल सुजाता के लिए ही भिक्षु बना था। उसी का पता लगाने के लिए मैं इस नील विहार में आया था। वह मेरी वाग्दत्ता भावी पत्नी है।

'किन्तु आर्यं मित्र, तुमने विलम्ब किया, में तुम्हारी पत्नी न हो सक्गा ।'—सुजाता ने बीच ही में रोक कर कहा।

'क्यों सुजाता। यह कापाय क्या श्वंखला है ? फेंक दो इसे। वारा-णसी के स्वर्ण-खिचत वसन ही तुम्हारे परिधान के लिए उपयुक्त हैं। रत्नमाला, मणि-कंकण और हेम कांची तुम्हारे कमल कोमल अंग-लता को सजावेगी। तुम राज रानी बनोगी।

'किन्त '''

'किन्तु क्या सुजाता ? मेरा हृदय फटा जाता है । बोलो, मैं संघ का बन्धन तोड़ चुका हूँ ओर तुम भी तो जीवन की, श्रात्मा की क्षणिकता में विश्वास नहीं करती हो ?'

'किन्तु आर्य्यमित्र ! मैं वह अमूल्य उपहार—जो स्त्रियाँ, कुलवधुएँ अपने पति के चरणों में समर्पण करती हैं—कहाँ से लाऊँगी ? वह वरमालाजिसमें दूर्वा-सदश कौमार्य्य हरा-भरा रहता हो, जिसमें मधूक-कुसुम-सा हदय रस भरा हो, कैसे, कहाँ से तुम्हें पहना सकूँगी ?'

'क्यों सुजाता ? उसमें कौन-सी बाधा है ?'— कहते-कहते आर्य्यमित्र का स्वर कुछ तीक्ष्ण हो गया। वह श्रॅंगृठे से बालू बिखेरने लगा।

'उसे सुनकर तुम क्या करोगे ? जाओ, राज-सुख भोगो। मुक्त जन्म की दुखिया के पीछे अपना आनन्द-पूर्ण भविष्य संसार नष्ट न करो आर्य्यमित्र ! जब तुमने संघ का बन्धन भी तोड़ दिया है, तब मुझ पामरी के मोह का बन्धन भी तोड़ डालो।'

सुजाता के वक्ष में श्वास भर रहा था।

आर्य्यमित्र ने निर्जन समुद्र-तट के उस मिलन सार्यकाल में, सुजाता का हाथ पकड़कर तीव स्वर में पूछा—'सुजाता, स्पष्ट कहो; क्या तुम मुक्तसे प्रेम नहीं करती हो?'

'करती हूँ आर्थ्यमित्र । इसी का दुःख है । नहीं तो भैरवी के लिए किस उपभोग की कमी है ?'

आर्ट्यमित्र ने चौंककर सुजाता का हाथ छोड़ते हुए कहा — क्या कहा, 'भैरवी !'

'हाँ आर्ट्य मित्र । में भैरवी हूँ, मेरी'''

आगे वह कुछ न कह सकी। आँखों से जल-बिन्दु दुलक रहे थे, जिसमें वेदना के समुद्र ऊमिल हो रहे थे।

आर्ट्य मित्र अधीर होकर सोचने लगा—पारिवारिक पवित्र बन्धनों को तोड़कर जिस मुक्ति की—निर्वाण की—आशा में जनता दोड़ रही है, क्या उस धर्म की यहीं सीमा है ! यह अन्धेर—गृहस्थों का सुख न देख सकनेवालों का यह निर्मम दण्ड, समाज कब तक भोगेगा ?

सहसा प्रकृतिस्थ होकर उसने कहा—'सुजाता ! मेरा ग्रिर घूम रहा है, जैसे देवरथ का चक्र; परन्तु मैं तुमको अब भी पत्नी-रूप से ग्रहण करूँगा। सुजाता, चलो।'

'किन्तु मैं तो तुम्हें पतिरूप से ग्रहण न कर सकूँगी। अपनी सारी लांच्छना तुम्हारे साथ बाँटकर जीवन-संगिनी बनने का दुस्साहस मैं न कर सकूँगी। आर्ट्यमित्र मुझे क्षमा करो! मेरी वेदना रजनी से भी काली है और दुःख, समुद्र से भी विस्तृत है। स्मरण है ? इसी महोद्ध के तट पर बैठकर, सिकता में हम छोग अपना नाम साथ-ही-साथ िखते थे। चिर-रोदनकारी निष्ठर समुद्र अपनी लहरों की ऊँगली से उसे मिटा देता था। मिट जाने दो हृदय की सिकता से प्रेम का नाम! आर्ट्यमित्र, हुस रजनी के अन्धकार में उसे विलीन हो जाने दो।'

'सुजाता'--सहसा एक कठोर स्वर सुनाई पड़ा । दोनों ने घूमकर देखा, श्रन्धकार-सी भीषण मूर्त्ति, संघस्थविर !

89 89

उसके जीवन के परमाणु बिखर रहे थे। निशा की कालिमा में, सुजाता सिर झुकाये हुए बैठी, देव-प्रतिमा की रथ-याश्रा का समारोह देख रही थी; किन्तु दौड़कर छिप जानेवाले मूक दृश्य के समान वह किसी को समझ न पाती थी। स्थविर ने उसके सामने आकर कहा—'सुजाता, तुमने प्रायश्चित्त किया ?'

'किसके पाप का प्रायश्चित्त ! तुम्हारे या अपने ?'—तीव स्वर में सुजाता ने कहा ।

ंभपने और आर्यमित्र के पापां का—सुजाता ! तुमने अविश्वासी हृदय से धर्म-द्रोह किया है।

'धर्मद्रोह । आश्चर्य !!'

'नुम्हारा शरीर देवता को समर्पित था सुजाता ! नुमने...'

बीच ही में उसे रोककर तीव स्वर में सुजाता ने कहा—'चुप रहो असत्यवादी । बच्चयानी नर-पिशाच'''''

एक क्षण में उस भीषण मनुष्य की कृत्रिम शान्ति विलीन हो गई। उसने दाँत किट-किटाकर कहा—'मृत्यु-दंड!'

मुजाता ने उसकी ओर देखते हुए कहा—'कठोर से भी कठोर मृत्यु-दंड मेरे लिए कोमल है। मेरे लिए इस स्नेहमयी धरणी पर बचा ही क्या है? स्थविर! तुम्हारा धर्मशासन घरों को चूर-चूर करके विहारों की सृष्टि करता है—कुचक्र में जीवन को फँसाता है। पवित्र गाईस्थ्य बन्धनों को तोड़कर तुम लोग भी अपनी वासना-तृप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर बनाते हो, जिसका नाम बदल देते हो। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण सरल गृहस्थों से भी तीव है, क्षुद्र है श्रीर निम्न कोटि की है।' किन्तु सुजाता तुम को मरना होगा।

'तो मरूँगी स्थविर; किन्तु तुम्हारा यह काल्पनिक आडम्बरपूर्ण धर्म भी मरेगा। मनुष्यता का नाश करके कोई भी धर्म खड़ा नहीं रह सकता!' 'कल ही!'

'हाँ, कल प्रभात में तुम देखोगे कि सुजाता कैसे मरती है !'

सुजाता मन्दिर के विशाल स्तम्भ से टिकी हुई, रात्रि व्यापी उन्सव को स्थिर दृष्टि से देखती रही। एक बार उसने धीरे से पूछा—

'देवता, यह उत्सव क्यों ? क्या जीवन की यन्त्रणाओं से तुम्हारी पूजा का उपकरण संग्रह किया जाता है ?'

प्रतिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रभात की किरणें मंदिर के शिखर पर हँसने लगीं।

देव-विग्रह ने रथ-यात्रा के लिए प्रयाण किया । जनता तुमुलनाद से जय-घोष करने लगी ।

सुजाता ने देखा, पुजारियों के दल में कौशेय वसन पहने हुए आर्य-मित्र भी भक्ति-भाव से चला जा रहा है। उसकी इच्छा हुई कि आर्यमित्र को बुलाकर कहे कि वह उसके साथ चलने को प्रस्तुत है।

सम्पूर्ण वल से उसने पुकारा—'आर्यमित्र !'

किन्तु उस कोलाहरू में कौन सुनता है। देवरथ विस्तीर्ण राज-पथ से चरुने रुगा। उसके दृढ़ चक्र धरणी की छाती में गहरो लीक डालने हुए आगे बढ़ने रुगे। उस जन समुद्र में सुजाता फाँद पड़ी और एक क्षण में उसका शरीर देव-रथ के भीषण चक्र से पिस उठा।

रथ खड़ा हो गया। स्थिवर ने स्थिर दृष्टि से सुजाता के शव को देखा। अभी वह कुछ बोलना ही चाहता था कि दर्शकों श्रीर पुजारियों का दल, 'काला पहाड़!' चिल्लाता हुआ इधर-उधर भागने लगा। धूलि की घटा में बरिंदियों की बिजलियाँ चमकने लगीं।

क्ते विग्रह एकाकी धर्मोन्मत्त 'काला पहाड़' के अरवारोहियों से घिर गया—रथ पर था देव विग्रह और नीचे सुजाता का शव ।

# विराम-चिन्ह

देव-मिन्दर के सिंह द्वार से कुछ दूर हटकर वह छोटी-सी दुकान थी। सुपारी के घने कुंज के नीचे एक मेले कपड़े के टुकड़े पर सूर्खी हुई घार में तीन-चार केले, चार कच्चे पपीते, दो हरे नारियल और छः अण्डे थे। मिन्दर से दर्शन करके लौटते हुए भक्त लोग दोनों पट्टी में सर्जी हुई हरी-भरी दुकानों को देखकर उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझते थे।

अर्द्ध-नम्न बृद्धा दृकानवाली भी किसी को अपनी वस्तु लेने के लिए नहीं बुलाती थी। वह चुपचाप अपने केलों और पपीतों को देख लेती। मध्याह्म बीत चला। उसकी कोई वस्तु न बिकी। मुँह की ही नहीं; उसके शरीर पर की भी झुरियाँ रूखी होकर ऐंठी जा रहीं थीं। मृत्य देकर भात-दाल की हाँडियाँ लिए लोग चले जा रहे थे। मन्दिर में भगवान के विश्राम का समय हो गया था। उन हाँडियों को देखकर उसकी भूखी ऑखों में लालच की चमक बढ़ी; किन्तु पसे कहाँ थे शआज तीसरा दिन था, उसे दो-एक केले खाकर बिताते हुए। उसने एक बार भूख से भगवान की भेंट कराकर चण-भर के लिए विश्राम पाया; किन्तु भूख की वह पहली लहर अभी दवाने में पूरी तरह समर्थ न हो सकी थी, कि राधे आकर उसे गुरेरने लगा। उसने भर पेट ताड़ी पी ली थी। आँखें लाल, मुँह से बात करने में झाग निकल रहा था। हाथ नचाकर वह कहने लगा—

'सब लोग जाहर खा-पीकर सो रहे हैं। तूयहाँ बैठी हुई देवता का दर्शन कर रही है। अच्छा तो आज भी कुछ खाने को नहीं ?'

'बेटा! एक पैसे का भी नहीं विका, क्या करूँ? अरे तो भी तृ कितनी ताड़ी पी आया है।'

'वह सामने तेरे ठाकुर दिखाई पड़ रहे हैं। तूर्भा पी कर देख न !'

उस समय सिंहद्वार के सामने की विस्तृत भूमि निर्जन हो रही थी। केवल जलती हुई धूप उस पर किलोल कर रही थी। बाजार बन्द था। राधे ने देखा, दो-चार कौए काँव-काँव करते हुए सामने नारियल-कुंज की हिरयाली में घुस रहे थे। उसे अपना ताड़ीखाना स्मरण हो आया। उसने अण्डों को बटोर लिया।

बुढ़िया 'हाँ, हाँ,' करती ही रह गई, वह चला गया। दुकानवाली ने ऋँग्रृंटे और तर्जनी से दोनों आँखों का कीचड़ साफ किया, और फिर मिटी के पात्र से जल लेकर मुँह धोया।

बहुत सोच-विचार कर अधिक उतरा हुआ एक केला उसने छीलकर अपनी अञ्चर्ला में रख उसे मन्दिर की ओर नैवेद्य लगाने के लिए बढ़ाकर आँखें बन्द कर लीं।

भगवान् ने उस अल्रूत का नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं, कौन जाने ; किन्तु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण किया।

ें अपनी दुकान झोली में समेटे हुए, जिस कुंज में कौए घुसे थे, उसी में वह भी घुसी। पुआल से छाई हुई टट्टरों की भोंपड़ी में विश्राम लिया।

× × ×

उस की स्थावर सम्पत्ति में वही नारियल का कुंज, चार पेड़ पर्पाते श्रोर छोटी-सी पोखरी के किनारे पर के कुछ केले के बृक्ष थे। उसकी पोखरी में एक छोटा-सा झुण्ड बत्तखों का भी था, जो अंडे देकर बुढ़िया की आय में बृद्धि करता। राधे अत्यन्त मद्यप था। उसकी स्त्री ने उसे बहुत दिन हुए छोड़ दिया था।

िं बुढ़िया को भगवान का भरोसा था, उसी देव-मन्दिर के भगवान का, ्जिसमें वह कभी नहीं जाने पाई थी !

अभी वह विश्राम की झपकी हो लेती थी कि महन्तजी के जमादार कुंज ने कड़े स्वर में पुकारा—'राधे, अरे रधवा, बोलता क्यों नहीं रे।'

बुढ़िया ने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा-क्या है महराज ?

'सुना है कि कल तेशा लड़का कुछ अछूतों के साथ मन्दिर में घुमकर इर्शन करने जायगा ?'

# विराम-चिन्ह

'नहीं, नहीं, कौन कहता है महाराज। वह शराबी, भला मन्दिर में उसे कब से भक्ति हुई है।'

'नहीं, मैं तुझसे कहे देता हूँ, अपनी खोपड़ी सँभालकर रखने के लिए असे समझा देना। नहीं तो तेरी और उसकी, दोनों की दुर्दशा की जायगी।

राधे ने पीछे से भाते हुए क़ूर स्वर में कहा-- 'जाऊँगा, तब तेरे बाप के भगवान् हैं! तू होता कौन है रे!'

'अरे चुप रे राधे ! ऐसा भी कोई कहता है रे। अरे तू जायगा, मन्दिर में। भगवान का कोप कैसे रोकेगा रे।' बुढ़िया गिड़गिड़ा कर कहने लगी। कुंजविहारी जमादार ने राधे की लाठी देखते ही ढीली बोल दी। उसने कहा— 'जाना राधे कल, देखा जायगा।'—जमादार धीरे-धीरे पीछे खसकने लगा।

'अकेले-अकेले बैठकर भोग-प्रसाद खाते-खाते बच्चू लोगों को वरबी चढ़ गई है। दरशन नहीं रे—तेरा भात छीन कर खाऊँगा। देखूँगा कौन रोकता है।'—राधे गुर्राने लगा। कुंज तो चला गया, बुढ़िया ने कहा— 'राधे बेटा, आज तक तूने कौन से अच्छे काम किये हैं, जिसके बल पर मन्दिर में जाने का साहस करता है। ना बेटा, यह काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है।'

'त्ने भात बनाया है आज ?'

'नहीं बेटा! आज तीन दिन से पैसे नहीं मिले। चावल है नहीं।' 'इन मन्दिर वालों ने अपनी जुठन भी तुझे दी ?'

'मैं क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं।'

'तब भी तू कहती है कि मन्दिर में हम छोग न जायँ! जायँगे; सब अञ्चत जायँगे।'

'ना बेटा, किसी ने तुभको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मन्दिर में हम छोग आज तक कभी नहीं गये। वहाँ जाने के छिए तपस्या करनी चाहिए।'

'हमलोग तो जायँगे।'

'ना, ऐसा कभी न होगा।'

'होगा, फिर होगा। जाता हूँ ताड़ीखाने, वहीं पर सबकी राय से कल क्या होगा यह देखना।'—राधे ऐंडता हुआ चला गया। बुढ़िया एक टक मन्दिर की ओर देखकर विचारने लगी—

'भगवान क्या होने वाला है ?'

× × × ×

दूसरे दिन मन्दिर के द्वार पर भारी जमघट था। आस्तिक भक्तों का झुण्ड अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दढ़ होकर खड़ा था। उधर सैकड़ों अछूतों के साथ राधे मन्दिर में प्रवेश करने के लिए तन्पर था।

लट्ट चले, सिर फुटं। राधे आगे बढ़ ही रहा था। कुञ्जबिहारी ने बगल से घूमकर राधे के सिर पर करारी चोट दी। वह लहू से लथपथ वहीं लोटने लगा। प्रवेशार्थी भगे। उनका सरदार गिर गया था। पुलिस भी पहुँच गई थी। राधे के अन्तरंग मित्र गिनती में १०-१२ थे। वे ही रह गये।

क्षण-भर के लिए वहाँ शिथिलता छा गई थी। सहसा बुढ़िया भीड़ चीरकर वहीं पहुँच गई। उसने राधे को रक्त में सना हुआ देखा। उसकी आँखें लहू से भर गईं। उसने कहा—'राधे की लोध मन्दिर में भायगी।' वह अपने निर्वल हाथों से राधे को उठाने लगी।

उसके साथी बहे। मन्दिर का दल भी हुङ्कार करने लगा; किन्तु बृहिया की आँखों के सामने ठहरने का किसी को साहस न रहा। वह आगे बड़ी; पर सिंह द्वार की देहली पर जाकर सहसा रुक गई। उसकी ऑखों की एतली में जो मूर्ति-मंजक छाया-चित्र था, वही गलकर बहने लगा।

राधे का शव देहलों के समीप रख दिया गया। बुढ़िया ने देहली पर सिर झुकाया; पर वह सिर उठा न सकी। मन्दिर में घुसनेवाले अछुतों के आगे बुढ़िया विराम-चिह्न-सी पड़ी थी।

स्दानीरा अपनी गम्भीर गित से, उस घने साल के जङ्गल से कतरा कर चली जा रही है। सालों की क्यामल छाया उसके जल को और भी नीला बना रही है; परन्तु वह इस छायादान को अपनी छोटी-छोटी वीचियों से मुसकुरा कर टाल देती है। उसे तो ज्योत्स्ना से खेलना है। चेन की मतवाली चाँदनी परिमल से लट्टी थी। उसके बैभव की यह उदारता थी कि उसकी कुछ किरणों को जंगल के किनारे की फुस की झोपड़ी पर भी विखरना पड़ा।

उसी झोपड़ी के बाहर नदीके जल को पर से छूनी हुई एक युवनी नुपचाप बैठी आकाश के दूरवर्ती नक्षत्रों को देख रही थी। उसके पास ही सत्तू का पिंड रक्खा था। भोतर से दुर्बल कण्ठ से किसी ने पुकारा—'बेटी!'

परन्तु युवती तो आज एक अद्भुत गौरव—नारी-जीवन की सार्थकता दंखकर आई है। पुष्करिणी के भीतर से कुछ मिटी, रात में ढोकर बाहर फेंकने का पारिश्रमिक चुकाने के लिए, रत्नाभरणों से लदी हुई एक महालक्ष्मी बैठी थी। उसने पारिश्रमिक देते हुए पूछा—'बहन ! तुम कहाँ रहती हो ? कल फिर आना।' उन शब्दों में कितना स्नेह था। वह महत्त्व !.....क्या इन नक्षत्रों से भी दूर की वस्तु नहीं ? विशेषतः उसके लिए...वह तल्लीन थी। भीतर से फिर पुकार हुई।

'बेटी !.....सालवती !...रात को नहा मत ! सुनती नहीं !... बेटी !'

'पिता जी !' सालवती की तन्द्रा टूटी। वह उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि वृद्ध छड़ी टेकता हुआ झोपड़ी के बाहर आ रहा है। वृद्ध ने मालवती की पीठ पर हाथ रखकर उसके बालों को टटोला ! वे रूखे थे। बृद्ध ने सन्तोष की साँस लेकर कहा—'अच्छा है बेटी ! सूने स्नान नहीं किया न ! मैं तिनिक सो गया था। आज तू कहाँ चली गई थी ? अरे ! रात तो प्रहर से अधिक बीत चुकी। बेटी ! तूने आज कुछ भोजन नहीं बनाया ?'

'पिता जी ! आज मैं नगर की ओर चली गई थी। वहाँ पुष्करिणी बन रही है। उसी को देखने।'

'तभी तो बेटी ! तुभे विलम्ब हो गया । अच्छा तो फिर बना ले कुछ। मुझे भी भूख लगी है । ज्वर तो अब नहीं है । थोड़ा-सा मूँग का सूप''' हाँ रे ! मूँग तो नहीं है ! ऋरं यह क्या है रे ?'

'पिता जी ! मैंने भी पुष्करिणी में से कुछ मिटी निकाली है। उसी का यह पारिश्रमिक है। भैं मूँग लेने ही तो गई थो; परन्तु पुष्करिणी देखने की धुन में उसे लेना भूल गई।'

'मृल गई न बेटी ! अच्छा हुआ ; पर तृने यह क्या किया ? विज्ञियों के कुल में किसी बालिका ने आज तक .... अरे—यह तो लजा-पिंड हें ! बेटी ! इसे मैं न खा सकुँगा । किसी कुलपुत्र के लिए इससे बढ़कर अपमान की और कोई वस्तु नहीं । इसे फोड़ तो !'

सालवर्ता ने उसे पटककर तोड़ दिया। पिण्ड टूटते ही वैशार्ला की मुद्रा से श्रंकित एक स्वर्णसण्ड उसमें से निकल पड़ा। सालवर्ता का मुँह खिल उटा; किन्तु वृद्ध ने कहा—'बेटी! इसे सदानीरा में फेंक दे।' सालवर्ती विपाद से भरी उस स्वर्ण-खण्ड को हाथ में लिये खड़ी रही।

वृद्ध ने कहा—'पागल लड़की ! आज उपवास न करना होगा। तेरे मिट्टी ढोने का उचित पारिश्रमिक केवल यह सत्त है। वह स्वर्ण का चम-कीला टुकड़ा नहीं।'

'विता जी ! फिर आप !'

'मैं'''? आज रात को भी ज्वर का लंघन समर्सँगा ! जा यह सत्त् खाकर सदानीरा का जल पीकर सो रह!'

'विता जी ! मैं भी आज की रात बिना खाये बिता सकती हूँ; परन्तु मेरा एक सन्देह'''

'पहले उसको फेंक दे, तब मुझसे कुछ पूछ !'

सालवती ने उसे फेंक दिया। तब एक निःश्वास छोड़कर बुड्ढे ने कहना भारम्भ किया।

'आयों का वह दल, जो माधव के साथ ज्ञान की अग्नि मुँह में रखकर सद्दानीरा के इस पार पहले-पहल आया, विचारों की स्वतंत्रताका समर्थक था। कर्मकाण्डियों की महत्ता और उनकी पाखण्ड प्रियता का विरोधी वह दल, सब प्रकार की मानसिक या नैतिक पराधीनताका कटर शत्रु था।'

'जीवन पर उसने नये ढंग से विचार करना आरम्भ किया। धर्म का ढोंग उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता था। वह आर्थ्यों का दल दार्श-निक था। उसने मनुष्यों की स्वतन्त्रता का मूल्य चारों ओर से आँकना चाहा। और ब्राज गंगा के उत्तरीतट पर विदेह, विजि, लिच्छिव और महों का जो गणतंत्र अपनी ख्याति से सर्वोन्नत है वह उन्हीं पूर्वजों की वीर्तलेखा है।

'मैं भी उन्हों का कुलपुत्र हूँ। मैंने भी तीर्थंकरों के मुख से आत्मवाद-भनात्मवाद के व्याख्यान सुने हैं। संबों के शास्त्रार्थ कराये हैं। उनको चातुर्मास कराया है। मैं भी दार्शनिकों में प्रसिद्ध था। बेटी! तू उसी धवल्यरा की दुहिता होकर किसी की द्या पर अपना जीवन-निर्वाह करे, यह मैं नहीं सहन कर सकता।

'बेटी, गणराज्य में जिन लोगों के पास प्रभूत धन है उन लोगों ने निर्धन कुलीनों के निर्वाह के लिए यह गुप्तदान की प्रथा चलायी है कि अँधेरे में किसी से थोड़ा काम कराकर उसे कुछ स्वर्ण दे देना। क्या यह अनुग्रह नहीं है बेटी ?'

'है तो विता जी !'

'फिर यह कृतज्ञता और दया का भार तू उठावेगी। वही हम लोगों की संतान जिन्होंने देवता और स्वर्ग का भी तिरस्कार किया था, मनुष्य की पूर्णता और समता का मंगलवोप किया था, उसी की संतान अनु-मह का आश्रय ले ?'

'नहीं पिता जी ! मैं अनुग्रह न चाहूँगी।' 'तू मेरी प्यारी बेटी है। जानती है बेटी ! मैंने दार्शनिकवादों में

सर्वस्व उड़ाकर अपना कौन-सा सिद्धान्त स्थिर किया है ?'

'नहीं पिता जी !'

'आर्थिक पराधीनता ही संसार में दुःख का कारण है। मनुष्य को उससे मुक्ति पानी चाहिए ; इसलिए मेरा उपास्य है स्वर्ण ।'

'किन्तु आपका देवता कहाँ है ?'

वृद्ध ठठाकर हँस पड़ा। उसने कहा — भेरा उपास्य मेरी झोंपड़ी में है; इस सदानीरा में है; और है मेरे परिश्रम में ?'

सालवती चिकत होकर देखने लगी।

वृद्ध ने कहा—'चौंक मत बेटी ! मैं हिरण्युग्रर्भ का उपासक हूँ। देख, सदानीरा की शिलाओं में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा है।'

'तो क्या पिता जी ! तुमने इसीलिए इन काले पत्थरों से झोपड़ी भर रक्की है ?'—सालवती ने उत्साह से कहा।

वृद्ध ने सिर हिलाते हुए फिर अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया। और सालवती ! उसने यूम कर लजापिण्ड को देखा भी नहीं। वह दिरद्गता का प्रसाद यों ही बिखरा पड़ा रहा। सालवती की आँखों के सामने चन्द्रमा सुनहरा होकर सदानीरा की जलधारा को स्वर्णमयी बनाने लगा। साल के एकान्त कानन से मर-मर की ध्वनि उठती थी। सदानीरा की लहरें पुलिन से टकराकर गम्भीर कलनाद का स्वजन कर रही थीं; किन्तु वह लावण्यमयी युवती अचेतन अवस्था में चुपचाप बैठी हुई विजयों की विदेहों की अद्भुत स्वतंत्रता पर विचार कर रही थी। उसने हुँ झलाकर कहा—'ठीक! में अनुग्रह नहीं चाहती। अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता परतन्त्र बनाती है।'

लज्जापिण्ड से मछलियों की उदरपूर्ति कराकर वह भूखी ही जाकर सो रही।

× × ×

दूसरे दिन से वृद्ध शिलाखण्डों से स्वर्ण निकालता और सालवती उसे बेचकर आवश्यकता को पूर्ति करती। उसके साल कानन में चहल-पहल रहती। अतिथि, आजीवक और अभ्यागत आते, आदर-सत्कार पाते,

परन्तु यह कोई न जान सका कि यह सब होता कहाँ से है। वैशाली में धूम मच गई। कुतूहल से कुलपुत्र चंचल हुए ? परन्तु एक दिन धवलयश अपनी गरिमा में हँसता हुआ संसार से उठ गया।

 सालवती अकेली रह गई। उसे तो स्वर्ण का उद्गम माल्यम था।
 वह अपनी जीवनचर्या में स्वतन्त्र बनी रही। उसका रूप और यौवन मानसिक स्वतन्त्रता के साथ सदानीरा की धारा की तरह वेग-पूर्ण था।

# × × ×

वसन्त की मञ्जिरियों से पराग बरसने लगा। किसलय के कर-पल्लव से युवकों को आमन्त्रण मिला। वैशाली के स्वतन्त्र नागरिक आमोद-प्रमोद के लिए उन्मत्त हो उठे। अशोक के लाल स्तवकों में मधुपों का मादक गुंजार नगर-प्रान्त को संगीतमय बना रहा था। तब कलशों में आसव लिये दासों के बुन्द, वसन्त कुसुमालंकृता युवितयों के दल, कुल-पुत्रों के साथ वसन्तोत्सव के लिए, वनों-उपवनों में फैल गये।

कुछ मनचले उस दूरवर्ती साल-कानन में भी पहुँचे। सदानीरा के तट पर साल की निर्जन छाया में उनकी गोष्टी जमी। इस दल में अन्य लोगों की अपेक्षा एक विशेषता थी, कि इनके साथ कोई स्त्री न थी।

दासों ने आसन बिछा दिये। खाने-पीने की सामग्री रख दी गई। ये लोग सम्भ्रान्त कुलपुत्र थे। कुछ गम्भीर विचारक से वे युवक देव-गन्धर्व की तरह रूपवान् थे। लम्बी-चौड़ी हृड्डियोंवाले व्यायाम से सुन्दर शरीर पर दो-एक आभूषण और काशी के बने हुए बहुमूल्य उत्तरीय, रल-जटित कटिबन्ध में छुपाणी। लच्छेदार बालों के ऊपर सुनहरे पतले पट-बन्ध और वसन्तोत्सव के प्रधान चिह्न-स्वरूप दूर्वा और मधूकपुष्पों की सुरचित मालिका। उनके मसिल भुजदण्ड, कुछ-कुछ आसव-पान से अरूण नेत्र, ताम्बूलरंजित सुन्दर अधर, उस काले के भारतीय शारीरिक सौन्दर्य के आदर्श प्रतिनिधि थे।

वे बोलने के पहले थोड़ा मुसकराते, फिर मधुर शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। गिनती में वे आठ थे। उनके रथ दूर खड़े थे।

दासों ने आवश्यक वस्तु सजाकर रथों के समीप आश्रय लिया। कुलपुत्रों का पान, मोजन और विनोद चला।

एक ने कहा — 'भद्र ! अभिनन्द ! अपनी बीणा सुनाओ।'

दूसरों ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अभिनन्द के संकेश पर दास ने उसकी बीणा सामने लाकर रख दी। अभिनन्द बजाने लगा। सब आनन्दमग्न होकर सुनने लगे।

अभिनन्द ने एक विश्राम लिया । लोगों ने 'साधु-साधु' कहकर उसे अभिनन्दित किया । सहसा अश्वों के पदशब्द सुनाई पड़े ।

सिन्धुदेश के दो धवल अश्वों पर, जिनके स्वर्णालंकार चमक रहे थे, चामर हिल रहे थे, पैरों में झाँकें मधुर शब्द कर रही थीं; दो उच पदाधिकारी माननीय व्यक्तियों ने वहाँ पहुँच कर उस गोष्टी के लोगों को चंचल कर दिया।

उनके साथ के अन्य अश्वारोही रथों के समीप ही खड़े रहे ; किन्तु वे दोनों गोष्टी के समीप आ गये।

कुलपुत्रों ने एक को पहचाना । वह था उपराजा अभयकुमार । उन लोगों ने उठकर स्वागत और नमस्कार किया ।

उपराजा ने अरव पर से ही पूछा—'कुलपुत्रों की शुभकामना करते हुए मैं पूछ सकता हूँ, कि क्या कुलपुत्रों की प्रसन्नता हसी में है, कि वे जोग अन्य नागरिकों से अलग अपने वसन्तोत्सव का आनन्द आप ही लें ?'

'उपराजा के हम लोग कृतज्ञ हैं। हम लोगों की गोष्टी को वे प्रसन्नता से सुशोभित कर सकते हैं। हम लोग अनुगृहीत होंगे।'

'किन्तु मेरे साथ एक माननीय अतिथि हैं। पहले इनका परिचय करा दृँ?'

'बड़ी कुपा होगी।'

'ये हैं मगधराज के महामन्त्री ! वैशाली का वसन्तोत्सव देखने भाये हैं।'

-् लपुत्रों ने मन में सोचा—महामन्त्री चतुर है। रथ पर न चढ़कर

भश्व की वल्गा उसने अपने हाथ में रक्ली है। विनय के साथ कुलपुत्रों ने दोनों अतिथियों को घोड़ों से उतरने में सहायता दी। दासों ने दोनों अश्वों को रथ के समीप पहुँचाया और वैशाली के उपराजा तथा मगध के महामन्त्री कुलपुत्रों के अतिथि हुए।

महामन्त्री गृढ़ राजनीतिज्ञ था। वह किसी विशेष सिद्धि के लिए वैशाली आया था। वह संस्थागार के राजकों की मनोवृत्ति का गम्भीर अध्ययन कर रहा था। उनकी एक एक बातों, आचरणों और विनयों को वह तीव दृष्टि से देखता। उसने पूछा—'कुलपुत्रों से मैं एक बात पृष्टूँ, यदि वे मुझे प्रसन्नता से ऐसी श्राज्ञा दें ?'

श्रिभनन्द ने कहा—'अपने माननीय अतिथि को यदि हम छोग इसन्न कर सकें, तो अनुगृहीत होंगे।'

'वैशाली के ७७०७ राजकों में आप लोग भी हैं। फिर आपके उत्सव में वैराग्य क्यों? अन्य नागरिकों से आप लोगों का उत्सव विभिन्न क्यों हे ? आपकी गोष्टी में ललनाएँ नहीं ? वह उल्लास नहीं, परिहास नहीं, आनन्द-उमङ्ग नहीं। सबसे दूर अलग, सङ्गीत आपानक से शून्य आपकी गोष्टी विलक्षण है।'

अभयकुमार ने सोचा, कि कुलपुत्र इस प्रश्न को अपमान न समझ लें। कहीं कड़वा उत्तर न दे दें। उसने कहा—'महामन्त्री! यह जान-कर प्रसन्न होंगे, कि वैशालीगणतन्त्र के कुलपुत्र अपनी विशेषताओं और व्यक्तित्व को सदेव स्वतन्त्र रखते हैं।'

अभिनन्द ने कहा—'ओर भी एक बात है। हम लोग आठ स्वतन्त्र तीर्थं करों के अनुयायी हैं और परस्पर मित्र हैं। हम लोगों ने साधारण नागरिकों से अ-समान उत्सव मनाने का निश्चय किया था। मैं तो तीर्थं क्कर पूरण कश्यप के सिद्धान्त अक्रियवाद को मानता हूँ। यज्ञ आदि कर्मों में न पुण्य है, न पाप। मनुष्य को इन पचड़ों में न पड़ना चाहिए।'

दूसरे ने कहा—'आर्य, मेरा नाम सुभद्र है। मैं यह मानता हूँ, कि मृत्यु के साथ ही सब झगड़ों का श्रन्त हो जाता है।'

तीसरे ने कहा-'मेरा नाम वसन्तक है। मैं संजय वेलिंडिपुत्त का

अनुयायी हूँ। जीवन में हम उन्हीं बातों को जानते हैं, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हमारे संवेदनों से है। हम किसी अनुभवातीत वस्तु को नहीं जान सकते।'

चौथे ने कहा—'मेरा नाम मणिकण्ठ है। मैं तीर्थंद्वर प्रकुध कात्यान्यन का अनुगत हूँ। मैं समझता हूँ, कि मनुष्य कोई सुनिश्चित वन्तु को प्रहण नहीं कर सकता। कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं कर सकता।

पाँचवें ने कहा—'मैं आनन्द हूँ आर्य ! तीर्थं कर मस्करी गोशाल के नियतिवाद में मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य में कर्म करने की स्वतन्त्रता नहीं। उसके लिए जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। वह अपनी ही गति से गन्तव्य स्थान तक पहुँच जायगा।'

छठे ने कहा—'मैं तीर्थङ्कर नाथ-पुत्र का अन्तेवासी हूँ। मैं कहना हूँ, कि वस्तु है भी, नहीं भी है। दोनों हो सकती हैं।'

सातवें ने कहा—'मैं तीर्थंकर गौतम का अनुयायी सुमंगल हूँ, किसी वास्तविक सत्ता में विश्वास ही नहीं करता। आत्मन् जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है।'

आटवें ने किंचित् मुस्कुराकर कहा—ग्रार्थ्य ! मैं मैत्रायण विदेहों के सुनिश्चित आत्मवाद का माननेवाला हूँ। ये जितनी भावनाएँ हैं, सबका उद्गम आत्मन् ही है।'

अभिनन्द ने कहा—तब हम लोगों की विलक्षणता पर महामन्त्री को आश्रदर्य होना स्वाभविक है।

अभयकुमार कुछ प्रकृतिस्थ हो रहा था। उसने देखा कि महामन्त्री बड़े कुत्हल और मनोनिवेश से कुलपुत्रों का परिचय सुन रहा है। महा-मन्त्री ने कुछ व्यंग्य से कहा—'आश्रर्य है! माननीय कुलपुत्रों ने अपने विभिन्न विचारों का परिचय देकर मुझे तो चिकत कर दिया है। तब श्राप लोगों का कोई एक मन्तब्य नहीं हो सकता!'

'क्यों नहीं; विजयों का एक तो स्थिर सिद्धान्त है ही। अर्थात् हम लोग विज्ञिसंघ के सदस्य हैं। राष्ट्रनीति में हम लोगों का मतभेद तीव नहीं होता।' कुलपुत्रों को चुप देखकर किसी ने साल के श्रन्तराल से

सुकोमल कण्ठ से यह कहा और नदी की ओर चली गई।

वन लोगों की आँखें उधर उस कहनेवाले को खोज रही थीं कि सामने से कलश लिए हुए सालवती सदानीरा का जल भरने के लिये आती दिखलाई पड़ी।

मगध के महामन्त्री को उस रूपलावण्यमयी युवती का यह उत्तर थप्पड-सा लगा। उसने कहा—'अद्भृत!'

प्रसन्नता से महामन्त्री की विमृदता का आनन्द छेते हुए अभय-कुमार ने कहा — 'आश्चर्य कैसा आर्थ्य ?'

'ऐसा सौन्दर्ग्य तो मगध में मैंने कोई देखा ही नहीं। विज्ञियों का संघ सब विभूतियों से सम्पन्न है। अम्बापाली, जिसके रूप पर हम लोगों को गर्व है, इस लावण्य के सामने तुच्छ है। और इसकी वाक्-पद्धता भी...?'

'किन्तु मैंने सुना है कि अम्बापाली वेश्या है। और यह तो ?' इतना कहकर अभयकुमार रुक-सा गया।

महामन्त्री ने गर्म्भारता से कहा—'तब यह भी कोई कुलवधू होगी! मुझे चमा कीजिये।'

'यह तो पूछने से माॡम होगा ?'

चण भर के लिए सब चुप हो गये थे। सालवती अपना पूर्ण घट लेकर करारे पर चढ़ रही थी। अभिनन्द ने कहा—'कल्याणी! हम लोग आपका पश्चिय पाने के लिए उत्सुक हैं?'

'स्वर्गीय कुलपुत्र भार्य्य धवलयश की दुहिता सालवती के परिचय में कोई विचित्रता नहीं है!' सालवती ने गम्भीरता से कहा—वह दुर्बल कटि पर पूर्ण कलश लिये कुछ रुक-सी गई थी।

मेत्रायण ने कहा—'घन्य है कुलपुत्रों का वंश! श्राज हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर जो उचित उत्तर आपने मगध के माननीय महा-मन्त्री को दिया है, वह कुलीनता के अनुरूप ही है। हम लोगों का साधुवाद ग्रहण कीजिये!'

'वया कहूँ आर्ट्य ! मैं उतनी सम्पन्न नहीं हूँ कि आप जैसे मान-

नीय अतिथियों का स्वागत-सत्कार कर सकूँ। फिर भी जल-फल-फूल से मैं दिरिद्र भी नहीं। मेरे सालकानन में आने के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो आज्ञा हो मैं सेवा करूँ।'

'शुभे, हम लोगों को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम लोग आपकी उदारता के लिए कृतज्ञ हैं।' अभिनन्द ने कहा।

'किन्तु मैं एक प्रार्थना करूँगा ।' महामन्त्री ने सविनय कहा । 'आज्ञा दीजिए ।'

'यदि आप ग्रन्थथा न समझें।'

'कहिए भी।'

'अभिनन्द के हाथ में वीणा है। एक सुन्दर अलाप की पूर्ति कैसे होगी ?' ष्टष्ट महामन्त्री ने कहा।

'मुक्ते तो संगीत की बैसी शिक्षा नहीं मिली जिससे आप प्रसन्न होंगे। फिर भी कलश रखकर आती हूँ।' निस्संकोच भाव से कहकर सालवती चली गई। सब चिकत थे।

बेत से बुनी हुई डाली में थोड़े-से फल लिये हुए सालवती आयी। और श्रासन के एक भाग में वह वेठ गयी। कुलपुत्रों ने फल चले और थोड़ी मात्रा में आसव भी। अब अभिनन्द ने बीणा उठा ली। अभयकुमार प्यासी आँखों से उस सौन्दर्य को देख रहा था। सालवती ने अपने गोत्र की छाप से अंकित अपने पिता से सीखा हुआ पद मधुर स्वर से गाना आरम्भ किया। श्रोता मुग्ध थे। उस संगीत का विषय था—जंगल, उसमें विचरने की प्राकृतिक स्वतन्त्रता। वह अकृत्रिम संगीत किसी डाल पर बेठी हुई कोकिल के गान से भी विलक्षण था। सब मुग्ध थे। संगीत समाप्त हुआ, किन्तु उसका स्वरमण्डल अभी उस प्रदेश को अपनी माया से श्राच्छन्न किये था। सालवती उठ खड़ी हुई। अभयकुमार ने एक क्षण में श्रपने गले से मुक्ता की एकावली निकालकर अंजलि में ले ली और कहा—'देवि, यह उपहार है।' सालवती ने गम्भीर भाव से सिर झुकाकर कहा—'वड़ी कृपा है; किन्तु में किसी के अनुग्रह का दान नहीं ग्रहण करती।' और वह चली भी गई।

# सब लोगोंने आश्रय्यं से एक दूसरे को देखा।

3

अभयकुमार को उस रात्रि में निदा नहीं आई। वह सालवती का चित्र अपनी पुतलियों पर बनाता रहा । मुण्य का जीवन अपने छोटे-छोटे क्षणों में भी बहुत दीर्घजीवी होता है । रात किसी तरह कटी । अभयकुमार वास्तव में कुमार था और था वैशाली का उपराजा । नगर के उत्सव का प्रवन्ध उसी के हाथ में था । दूसरा प्रभात अपनी तृष्णा में लाल हो रहा था । अभय के हृद्य में निदारण अपमान भी चुभ रहा था, और चुभ रहा था उन दार्शनिक कुलपुत्रों का सन्यंग्य परिहास, जो सालवती के अनुग्रह न लेने पर उसकी स्वतन्त्रता की विजय समक्तर और भी तीन हो उटा था।

× × ×

उन कुळपुत्रों की गोष्टी उसी सालकानन में जमी रही। अभी उन लोगों ने स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन भी नहीं किया था कि दूर से तृर्य्यनाद सुनाई पड़ा। साथ में एक राजपुरुप उच्च कण्ठ से पुकारताथा—

'आज श्रमङ्ग-पूजाके लिए विज्ञियों के संघ में से सबसे सुंदरी कुमारी चुनी जायगी। जिसको चुनाव में आना हो, संस्थागार में एक प्रहर के भीतर आ जाय।'

अभिनन्द उछ्छ पड़ा । उसने कहा—'मैत्रायण ! सालवती को लिवा ले चलना चाहिए। ऐसा न हो कि वैशाली के सबसे उत्तम सौन्दर्य का अपमान हो जाये।'

'किन्तु वह अभिमानिनी चलेगी ?' 'यही तो विकट प्रश्न है।' 'हम सब चलकर प्रार्थना करें।' 'तो चलो।'

सब अपना दुकूल सँभालते हुए सालवती की झोपड़ी की ओर चल पड़े। सालवती अपना नियमित भोज्य चावल बना रही थी। उसके पास

थोड़ा दूध और फल रक्ला था। उसने इन लोगों को आते देखकर सहज प्रसन्नता से मुसकराकर कहा 'स्वागत! माननीय कुलपुत्रों को अतिथ्य प्रहण करने के लिए मैं निमन्त्रित करती हूँ।' उसने एक शुश्र कम्बल बिछा दिया।

युवकों ने बैठते हुए कहा—
'किन्तु हम लोग भी एक निमंत्रण देने आये हैं।'
सालवती कुछ सोचने लगी। 'हम लोगों की प्रार्थना अनुचित न होगी।' आनन्द ने कहा! 'कहिए'

'वैशाली के नागरिकों ने एक नया निर्णय किया है—कि इस बार वसन्तोत्सव की अनंगपूजा विज्ञराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी के हाथों से कराई जाय। इसके लिए संस्थागार में चुनाव होगा।

'तो इसमें क्या मैं परिवर्तन कर सकती हूँ ?' सालवती ने सरलता से पूछा।

'नहीं शुभे ! आपको भी इसमें भाग छेना होगा। हम छोग आपको संस्थागार में छे चछेंगे, श्रीर पूर्ण विश्वास है कि हम छोगों का पक्ष विजयी होगा।'

'किन्तु क्या आप लोगों का यह मुझ पर अनुग्रह न होगा, जिसे मैं कदापि न ग्रहण करूँगी।'

'नहीं भद्ने ! यदि मेरे प्रस्तात को बहुमत मिला, तो क्या हम लोगों की विजय न होगी और तब क्या हमीं लोग आपके अनुगृहीत न होगे ?' सालवर्ता कुछ जुप-सी हो गई।

मैत्रायण ने फिर कहा—'विचारों की स्वतन्त्रता इसी में है कि वे स्पष्ट रूप से प्रचारित किये जायँ, न कि वे सत्य होते हुए भी दबा दिये जायँ।'

सालवती इस सम्मान से अपने हृदय को अलूता न रख सकी। स्त्री के लिए उसके सौन्दर्य की प्रशंसा! कितनी बड़ी विजय है। उसने बीड़ा से कहा—'तो क्या मुझे चलना ही होगा।'

'यह इम लोगों के लिए अत्यन्त प्रिय—सन्देश है। आनन्द, तुम

रथों को यहीं ले आओ, और मैं सममता हूँ कि सौन्दर्य, लक्ष्मी तुम्हारे रथ पर ही चर्लेगी। तुम होगे उस रथ के सारथि।'

आनन्द सुनते ही उछल पड़ा । उसने कहा—'एक बात और भी:····'

सालवती ने प्रश्न करनेवाली आँखों से देखा ! आनन्द ने कहा—'सौन्दर्य्य का प्रसाधन !'

'मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यों ही चलुँगी। और कुलपुत्रों के निर्णय की मैं भी परीक्षा करूँगी। कहीं वे अम में तो नहीं हैं।'

थोड़ा जलपान करके सब लोग प्रस्तुत हो गये। तब सालवती ने कहा—'आप लोग चलें में अभी आती हूँ।'

कुलपुत्र चले गये।

सालवती ने एक नवीन कौशेय पहना, जूड़े में फूलों की माला लगाई और रथ के समीप जा पहुँची।

सारथी को हटाकर आनन्द अपना रथ स्वयं हाँकने लगा । उस पर बैठी थी सालवती । पीछे उसके कुलपुत्रों के सात रथ थे । जब वे संस्थागार के राजपथ पर अग्रसर हो रहे थे तब भीड़ में आनन्द और आश्चर्य के शब्द सुनाई पड़े, सुन्दिरयों का मुख अवनत हुआ । इन कुलपुत्रों को देखकर राजा ने पूछा—'मेरे माननीय दार्शनिक कुलपुत्रों ने यह रख कहाँ पाया ?'

'कल्याणी सालवती कुलपुत्र धवलयश की एक मात्र दुहिता हैं।'

'मुझे आश्चर्य है कि किसी कुलपुत्र ने अब तक इस कन्यारत के परिणय की प्रार्थना क्यों नहीं की ? अच्छा तो क्या मत लेने की आवश्य-कता है ?' राजा ने गम्भीर स्वर से पूछा !

'नहीं, नहीं, सालवती विजिराष्ट्र की सर्वश्रेष्ट कुमारी सुन्दरी है।' जनता का तुमुल शब्द सुनाई पड़ा।

राजा ने तीन बार इसी तरह प्रश्न किया। सब का उत्तर वही था। सालवती निर्विवाद विजयिनी हुई। तब अभयकुमार के संकेत पर पचीसों दास, थालों में रतों के अलंकार, काशी के बहुमूल्य कोशेय, अङ्गराग, ताम्बूल और कुसुम मालिकाएँ लेकर उपस्थित हुए।

अभयकुमार ने खड़े होकर संघ से प्रार्थना की—'मैं इस कुलकुमारी के पाणिपीड़न का प्रार्थी हूँ। कन्या के पिता नहीं हैं, इसलिए संघ मुझे अनुमति प्रदान करे।'

सालवती के मुँह पर भय और रोप की रेखाएँ नावने लगीं। वह प्रतिवाद करने जा रही थी कि मगध के महामन्त्री के समीप बैठा हुआ मणिधर उठ खड़ा हुआ। उसने तीव कण्ठ से कहा—'मेरी एक विज्ञिष्ठिं, यदि संघ प्रसन्त्रता से सुने।' यह ग्रभय का प्रतिद्वन्द्वी सेनापित मणिधर उपराजा बनने का इच्छुक था। सब लोग किसी आशंका से उसी की ओर देखने लगे।

राजा से बोलने की आज्ञा पाकर उसने कहा—'आज तक हम लोग कुलपुत्रों की ममता का स्वप्त देखते आये हैं। उनके अधिकार ने, सम्पत्ति और स्वार्थों की समानता की रक्षा की है। तब क्या अचित होगा कि यह सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य किसी एक के अधिकार में दे दिया जाय ? मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र ऐसी सुन्दर्श को स्वतंत्र रहने दे और वह अनङ्ग की पुजारिन अपनी इच्छा से अपनी एक रात्रि की दक्षिणा १०० स्वर्ण-मुद्राएँ लिया करे।'

सालवती विपित्त में पड़ गई। उसने अपने दार्शनिक कुल-पुत्रों की भोर रचा पाने के विचार से देखा। किन्तु उन लोगों ने घटना के इस आकिस्मिक परिवर्तन को सोचा भी न था। इधर समानता का सिद्धान्त! गंस्थागार में हलचल मच गई। राजा ने इस विज्ञिष्त पर मत लेना त्रावश्यक समझा। शलाकार्ये वटीं। गणपूरक भपने कार्य में लगा। और मालवनी प्रार्थना करने जा रही थी कि 'सुझे इस उपद्व से छुटी मिले।'

किन्तु समानता और प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की जगन ! कौन सुनता है कियकी ? उधर एक व्यक्ति ने कहा—'हम छोग भी अम्बापाली के समान ही क्या विज्ञराष्ट्र में एक सौन्दर्यं-प्रतिमा नहीं स्थापित कर सकते, जिससे अन्य देशों का धन इस राष्ट्र में आवे। अभयकुमार हतवुद्धि-सा क्षोभ और रोप से काँप रहा था।

उसने तीव दृष्टि से मगध के महामन्त्री की ओर देखा। मन्त्री ने मुसकरा दिया। गणपूरक ने विज्ञिस के पक्ष में बहुमत की घोषणा की। राजा ने विज्ञिस पर स्वीकृति दी।

जब मत लिया जा रहा था तब सालवती के मन की अवस्था बड़ी विचित्र हो रही थी। कभी तो वह सोचती थी—'पिता हिरण्य के उपासक थे। स्वर्ण ही संसार में प्रभु है—स्वतन्त्रता का बीज है। वही १०० स्वर्ण-मुद्राएँ उसकी दक्षिणा हैं और अनुप्रह करेगी वही। तिसपर इतनी मंवर्थना! इतना आदर? दूसरे चण उसके मन में यह बात खटकने लगती कि वह कितनी दयनीया है, जो कुलवधू का अधिकार उसके हाथ में छीन लिया गया और उसने ही तो अभय का अपमान किया था किस लिए? अनुप्रह न लेने का अभिमान! तो क्या मनुष्य को प्रायः वहीं करना पड़ता है जिसे वह नहीं चाहता। उसी ने मगध के महामन्त्री के स्थामने प्रजातन्त्र का उत्कर्ष बताया था। वही एकराज मगध का प्रतिनिधि यहाँ बेठा है? तब बहुमत की जय हो। वह विरोध करना चाहती थी, परन्तु कर न सकी।

उसने आनन्द के नियतिवाद का एक बार मन में स्मरण किया, और गन्तव्य पथ पर वेग से चली।

तब सालवती को घेर कर कुलपुत्रों ने आनन्द से उसका जयघोष किया। देखते-देखते सालवती के चरणों में उपहार के ढेर लग गये। वह रथ पर अनङ्गपूजा के स्थान पर चली—ठीक जैसे अपराधी वध्यस्थल की ओर। उसके पीछे सहस्रों रथों और घोड़ों पर कुलपुत्र, फिर जनः-स्रोत । सब आज अपने गणतन्त्र के सिद्धान्त की विजय पर उनमक्त थे।

अभयकुमार जड़-सा वहीं खड़ा रहा। जब संस्थागार से निकलने के लिए मन्त्री उसके पास आया, तब अभय का हाथ दवा कर उसने कहा— 'उपराजा प्रसन्न हों ••••••

'महामन्त्री! तुम्हारी कूटनीति सफल हुई।'—कहकर श्रभय ने क्षोभ से उसकी ओर देखा।

'आप लोगों का राष्ट्र सचमुच स्वतन्त्रता और समानता का उपासक है। मैं साधुवाद देता हैं।'

दोनों अपने रथों पर चढ़कर चले गये।

(8)

सालवती, वैशाली की अप्सरा सालवती, श्रपने विभव और सींदर्घ में श्रद्वितीय थी। उसके प्रमुख उपासक थे वैशाली के सेनापित मणिधर। सम्पत्ति का स्रोत उस सौदर्घ सरोवर में आकर भर रहा था। वहाँ अनेक कुलपुत्र आये, नहीं आया तो एक श्रभयकुमार!

और सालवती का मान जैसे अभयकुमार को पदानत किये बिना कुचला जा रहा था। वह उस दिन की एकावली पर आज श्रपना प्रा अधिकार समझती थी; किन्तु वह अब कहाँ मिलने की।

उसका हृद्य तीव भावों से भर गया था। आज वह चिन्तामग्न थी।
मगध का युद्ध वैशाली में भयानक समाचार भेज रहा था। मगध की
पूर्ण विजय के साथ यह भी समाचार मिला कि सेनापित मणिधर उस
युद्ध में मारे गये। वैशाली में रोप और उत्साह छा गया। नई सेना का
संचालन करने के लिए आज संस्थागार में चुनाव होनेवाला है। नगर
की मुख्य महिलायें कुमारियाँ उस सेनापित का अभिनन्दन करने के लिए
पुष्यरथों पर चढ़कर चली जा रहीं हैं। उसे भी जाना चाहिए, क्या मणिधर के लिए दुली होना मानसिक परतन्त्रता का चिद्ध है, जिसे वह कभी
स्वीकार न करेगी। वह भी उठी। आज उसके श्रंगार का क्या कहना
है! जिसके अभिमान पर वह जी रही थी, वही उसका सौन्दर्य कितने
आदर और प्रदर्शन की वस्तु है। उसे सब प्रकार से सजाकर मणियों की
क्षिष्ठमिल में पुष्पों से सजे हुए रथ पर चढ़कर सालवती संस्थागार की
और चली। कुछ मनचले नवयुवकों का जयघोष विरोध के स्वर में लुस
हो गया। वह पीली पड़ गई।

साधारण नागरिकों ने चिल्लाकर कहा — 'इसी के संसर्ग-दोष से सेनापति मणिधर की पराजय हुई।'

एक ने कहा-'यह मणिधर की काल-भुजिक्किनी है।' दूसरे ने

#### साछवती

कहा—'यह वैशाली का अभिशाप है।' तीसरे ने कहा—'यह विचार-स्वातन्त्र्य के समुद्र का हलाहल है।' सालवती ने सारथी से कहा— 'स्थ फोर दो।' किन्तु दूसरी ओर से अपार जनसमूह आ रहा था। बाध्य होकर सालवती को राजपथ में एक ओर रुकना पड़ा।

तृर्घ्यं नाद समीप भा रहा था। सैनिकों के शिरखाण और भाले चमकने लगे। भालों के फलक उन्नत थे। और उनसे भी उन्नत थे उन वीरों के मस्तक, जो स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने जा रहे थे। उस वीर-वाहिनी में सिन्धुदेश के शुभ्र अश्वराज पर अभयकुमार आरूड़ था। उसके मस्तक पर सेनापित का स्वर्णपट सुशोभित था। दाहिनी भुजा उठी हुई थी, जिसमें नग्न-खन्नसारी जनता को अभिवादन कर रहा था। और वीरों को रण-निमंत्रण दे रही थी उसके मुख पर की सहज मुसकान।

फूलों की वर्षों हो रही थी। 'विजियों की जय' के रणनाद से वायु-मण्डल गूँज रहा था। उस वीरश्री को देखने, उसका आदर करने के लिए कोन नहीं उत्सुक था। सालवती भी अपने रथ पर खड़ी हो गयी थी। उसने भी एक सुरचित माला लक्ष्य साधकर फेंकी और वह उस खड़ा से जाकर लिपट गई।

जनता तो भावोन्माद की श्रनुचरी है। सैकड़ों कण्ठ से 'साधु' की ध्विन निकली। अभय ने फेंकनेवाली को देखा। दोनों के नेत्र मिले। सालवती की आँखें नीची हो रहीं। और अभय! तन्द्रालस-जैसा हो गया, निश्चेष्ट। उसकी तन्द्रा तब टूटी जब नवीन अध्वारोहियों का दल चतुष्पथ पर उसके स्वागत पर वीर गर्जन कर उठा। अभयकुमार ने देखा, वे आठों दार्शनिक कुलपुत्र एक-एक गुल्म के नायक हैं, उसका मन उत्साह से भर उठा। उसने चण-भर में निश्चय किया कि जिस देश के दार्शनिक भी अख ग्रहण कर सकते हैं, वह पराजित नहीं होगा।

अभयकुमार ने उच्च कंठ से कहा- 'कुलपुत्रों की जय !'

'सेनापति अभयकुमार की जय !'—कुलपुत्रों ने प्रत्युत्तर दिया। 'त्रज्ञियों की जय !'—जनता ने जयनाद किया।

वीर-सेना युद्ध-क्षेत्र की ओर चली और सालवती दीन-मिलन अपने उपवन को लौटी। उसने सब श्टंगार उतार कर फेंक दिये। आज वह सबसे अधिक तिरस्कृत थी। वह धरणी में लोटने लगी। वसुधा पर सुकुमार यौवनलता सी वह जैसे निरवलम्ब पड़ी थी।

आज जैसे उसने यह अनुभव किया कि नारी का अभिमान अिंक्चन है। वह मुग्धा विलासिनी, अभी-अभी संसार के सामने अपने अस्तित्व को मिध्या, माया, सारहीन समझ कर आई थी। वह अपने सुवासित अलकों को विखराकर उसी में अपना मुँह छिपाये पड़ी थी। नीला उसकी मुँहलगी दासी थी। और वह वास्तव में सालवती को प्यार करती थी। उसने पास वैठकर धीरे-धीरे उसके बालों को हटाया, आँसू पोंछे, गोद में सिर रख लिया। सालवती ने प्रलय-भरी आँखों से उसकी ओर देखा। नीला ने मधुर स्वर से कहा—'स्वामिनी! यह शोक क्यों?'

सालवती चुप रही।

'स्वामिनी! शय्या पर चलो। इससे तो और भी कष्ट बढ़ने की संभावना है।'

'कष्ट! नीले! मुझे सुख ही कब मिला था?'

'किन्तु आपके शरीर के भीतर एक अन्य प्राणी की जो सृष्टि हो रही है, उसे तो सँभालना ही होगा।'

सालवती जैसे नक्षत्र की तरह आकाश से गिर पड़ी। उसने कहा—'कहती क्या है ?'

नीला हँसकर बोली—'स्वामिनी! अभी आपको अनुभव नहीं है।
मैं जानती हूँ। यह मेरा मिश्या प्रकोभन नहीं।'

सालवती सब तरह से लुट गई। नीला ने उसे शय्या पर लिटा दिया। उसने कहा—'नीले! आज से मेरे सामने कोई न आवे, मैं किसी को मुँह नहीं दिखाना चाहती। बस, केवल तुम मेरे पास बनी रहो।'

सुकोमल शय्या पर सालवती ने करवट ली। सहसा उसके सामने मणिधर का वह पत्र आया, जिसे उसने रणक्षेत्र से भेजा था। उसने

उठाकर पढ़ना आरम्भ किया। 'वैशाली की सौन्दर्य-लक्ष्मी!' वह रक गई। सोचने लगी। मणिधर कितना मिथ्यावादी था। उसने एक किएत सत्य को साकार बना दिया। वैशाली में जो कभी न था उसने मुझे वहीं रूपाजीवा बनाकर क्या राष्ट्र का अनिष्ट नहीं किया!...अवश्य...देखों आगे लिखता है—'मेरा मन युद्ध में नहीं लगता है।' लगता कैसे ! रूप ज्वाला के शलभ! तुझे तो जल मरना था। तो उसे अपराध का दण्ड मिला। और मैं स्वतन्त्रता के नाम पर जो भ्रम का स्जन कर रही थी, उसका क्या हुआ! मैं सालवन की विहंगिनी! आज मेरा सौन्दर्य्य कहाँ है ! और फिर प्रसव के बाद क्या होगा !'

वह रोती रही।

सालवती के जीवन में रुदन का राज्य था। जितना ही वह श्रपनी स्वतंत्रता पर पहले सहसा प्रसन्न हो रही थी, हतना ही उस मानिनी का जीवन दुःखपूर्ण हो गया।

वह गर्भवती थी।

उपवन से बाहर न निकलती थी और न तो कोई भीतर आने पाता । सालवती ने अपने को बन्दी बना लिया ।

कई महीने बीत गये। फिर से मधुमास आया। पर सालवती का वसन्त जैसे सदा के लिए चला गया था। उसने उपवन की प्राचीर में से सुना जैसे कोई त्रर्थनाद के साथ पुकार रहा है। 'विज्ञियों की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अनंग पूजा...' आगे वह कुछ न सुन सकी। वह रोप से मूर्छित थी। विपाद से उसकी प्रसव-पीड़ा भयानक हो रही थी। नीला ने उपचार किया। वैद्य के प्रयत्न से उसी रांत्रि में सालवती को एक सुन्दर-संग सन्तान हुई।

सालवती ने अपने यौवन-वन के कुठार को देखा। द्वन्द्व से वह तड़ पने लगी, मोह को मान ने पराजित किया। उसने कोमज फूलों की टोकरी में अच्छे वस्त्रों में लपेट कर उस सुकुमार शिशु को एक ओर गोधू छि की शीतल छाया में रखवा दिया। वैद्य का मुँह सोने से बन्द कर दिया गया।

उसी दिन सालवती अपने सुविशाल भवन में लौट आई।

और उसी दिन अभयकुमार विजयी होकर अपने पथ से छौट रहा था। तब हसे एक सुन्दर शिशु मिला। अभय उसे अपने साथ ले आया।

प्रतियोगिता का दिन था। सालवती का सौन्दर्य-दर्प जागरूक हो गया था। उसने द्राक्षासव का घूँट लेकर मुकुर में अपनी प्रतिच्छाया देखी। उसको जैसे अकारण सन्देह हुआ कि उसकी फूलों की ऋतु बीत चली है। वह अपमान से भयभीत होकर बैठ रही।

वंशाली विजय का उत्सव मना रही थी। उधर वसन्त का भी समा-रोह था। सालवती को सब लोग भूल गये और अभयकुमार ! वह कदा-चित् नहीं भूला—कुछ-कुछ कोध से, कुछ विपाद से, और कुछ स्नेह से। संस्थागार में चुनाव की भीड़ थी। उसमें जो सुन्दरी चुनी गई, वह निर्विवाद नहीं चुनी जा सकी। अभयकुमार ने विरोध किया। आठों कुछपुत्रों ने उसका साथ देते हुए कहा—'जो अनुपम सौन्दर्य नहीं, उसे वेश्या बनाना सौन्दर्यबोध का अपमान करना है। किन्तु बहुमन का शासन ! चुनाव हो ही गया। वेशालों को अब वेश्याश्रों की अधिक आवश्यकता थी।

सालवती ने सब समाचार अपनी शय्या पर लेटे-लेटे सुना । वह हँस पड़ी ! उसने नीला से कहा—'नीले ! मेरे स्वर्ण-भण्डार में कमी तो नहीं हे ?'

'नहीं स्वामिनी!'

'इसका ध्यान रखना ! मुझे आर्थिक परतन्त्रता न भोगनी पड़े ।' 'इसकी संभावना नहीं । आप निश्चिन्त रहें ।'

किन्तु सालवती ! हाँ, वह स्वतंत्र थी एक कंगाल की तरह, जिसके पास कोई अधिकार नियंत्रण, अपने पर भी नहीं—दूसरे पर भी नहीं। ऐसे आठ वसन्त बीत गये।

( 4)

अभयकुमार अपने उद्यान में बैठा था । एक शुभ्र शिला पर उसकी

वीणा रवली थो। दो दास उसके सुगठित शरीर में सुगंधित तेल मर्दन कर रहे थे। सामने मंच पर एक सुंदर बालक अपनी कीड़ा-सामग्री लिये व्यस्त था। श्रभय अपनी बनाई हुई कविता गुनगुना रहा था। वह बालक की अकृतिम हँसी पर लिखी गई थी। अभय के हृदय का समस्त संचित स्नेह उसी बालक में केन्द्रीभूत था। अभय ने पूछा—आयुष्मान् ! विजय ! तुम भी आज मल्ल-शाला में चलोगे न !'

बालक क्रीड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ, जैसे वह सचमुच किसी से मल्ल युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। उसने कहा—'चल्रँगा और लड्रॅगा भी।'

अभय ठठाकर हँस पड़ा। बालक कुछ संकुचित हो गया। फिर सहसा अभय को स्मरण हो गया कि उसे और भी कई काम हैं। वह स्नान के लिए उठने लगा कि संस्थागार की सिन्निपात भेरी बज उठी। एक बार तो उसने कान खड़े किये; पर फिर अपने में लीन हो गया। मगध-युद्ध के बाद उसने किसी विशेष पद के लिए कभी अपने को उपस्थित नहीं किया। वह जैसे वैशाली के शासन में भाग लेने से उदासीन हो रहा था! स्वास्थ्य का बहाना करके उसने अवसर ग्रहण किया। उसके मगध-युद्ध के सहायक आठों दार्शनिक कुलपुत्र उसके अभिन्न मित्र थे। वे भी श्रविवाहित थे। अभयकुमार की गोष्टी बिना सुन्दरियों की जमत थी। वे भी आ गये। इन सवों के बलिष्ठ शरीरों पर मगय-युद्ध के वी चिन्ह अंकित थे।

अभिनन्द ने पूछा—'आज संस्थागार में हम लोग चलेंगे कि नहीं ?' अभय ने कहा—'मुझे तो मल्लशाला का निमन्त्रण है।'

अभिनन्द ने कहा — 'तो सचमुच हम लोग वैशाली के शासन से उदासीन हो गये हैं क्या ?'

सब चुप हो गये। सुभद्र ने कहा — 'अन्त में न्यवहार की दृष्टि से हम लोग पक्के नियतिवादी ही रहे। जो कुछ होना है, वह होने दिया जा रहा है।'

आनन्द हँस पड़ा। मणिक्र ने कहा-'नहीं, हँसने से काम न

चलेगा। आज जब उपवन से आ रहा था तब मैंने देखा कि सालवर्ता के तोरण पर बड़ी भीड़ है। पूछने से माल्म हुआ कि आठ बरस के दीर्घ एकान्तवास के बाद सौन्दर्य के चुनाव में भाग के लिए सालवती बाहर आ रही है। मैं क्षण-भर रका रहा। वह अपने पुष्य-रथ पर निकली। नागरिकों की भीड़ थी। कुलवधुओं का रथ रक रहा था। उनमें कई तेजस्विनी महिलाएँ थीं, जिनकी गोद में बच्चे थे। उन्होंने तीव स्वर में कहा—यही पिशाचिनी हम लोगों के बच्चों से उनके पिताओं को, खियों से अपने पितियों को छीनने वाली है। वह एक क्षण खड़ी रही। उसने कहा—'देवियों! मैं आठ बरस के बाद वैशाली के राजपथ पर दिखलाई पड़ी हूँ। इन दिनों मैंने किसी पुरुष का मुँह भी नहीं देखा। मुझे आप लोग क्यों कोस रही हैं!' वे बोलीं—'तू ने वेश्यावृत्ति के पाप का आविष्कार किया है। तू कुलपुत्रों के वन की दावािश की प्रथम चिनगारी है। तेरा मुँह देखने से भी पाप हे! राष्ट्र के इन अनाथ पुत्रों की ओर देख! पिशाचिनी!' कई ने बच्चों को अपनी गोद से ऊँचा कर दिया।

सालवती ने उन बालकों की ओर देखकर रो दिया।

'रो दिया ?' — अभिनन्द ने पूछा।

'हाँ-हाँ, रो दिया' और उसने कहा—'देवियां! मुझे चमा करें। मैं प्रायश्चित्त करूँगी।' उसने अपना रथ बढ़वा दिया। मैं इधर चला आया; किन्तु कुलपुत्रों से मैं सत्य कहता हूँ कि सालवती आज भी सुन्द-रियों की रानी है।

अभयकुमार चुपचाप विजय को देख रहा था। उसने कहा—'तो क्या हम लोग चर्लेंगे ?'

'हाँ हाँ---'

अभय ने दृढ़ स्वर में पूछा — 'ओर आवश्यकता होगी तो सब प्रकार से प्रतिकार करने में पीछे न हरेंगे ?'

'हाँ न हरेंगे ?'— दृदता से कुलपुत्रों ने कहा।

'तो मैं स्नान करके अभी चला ।'—रथों को प्रस्तुत होने के लिए कह दिया जाय।

जब अभय स्नान कर रहा था, तब कुलपुत्रों ने कहा—'आज अभय कुछ अद्भुत काम करेगा ?'

आनन्द ने कहा--- 'जो होना होगा, वह होगा ही। इतनी घबराहट से क्या ?'

स्रभय शीघ्र स्नानागार से लौट आया | उसने विजय को भी अपने रथ पर बिठाया।

कुलपुत्रों के नो रथ संस्थागार की ओर चले। अभय के मुख पर गम्भोर चिन्ता थी और दुर्दमनीय ददता थी।

सिंहद्वार पर साधारण जनता की भीड़ थी और विशाल प्राङ्गण में कुलपुत्रों की और महिलाओं की। आज सौन्दर्य प्रतियोगिता थी। रूप की हाट सजी थी। आठ भिन्न आसनों पर वैशाली की वेश्याएँ भी बैठी थीं। नवाँ आसन स्ना था। श्रभी तक नई प्रार्थिनी सुन्द्रियों में उत्साह था; किन्तु सालवती के आते ही जैसे नच्नशों का प्रकाश मन्द हो गया। पूर्ण चन्द्रोदय था। सालवती आज अपने सम्पूर्ण सौन्दर्य में यौवनवती थी। सुन्द्रियाँ हताश हो रही थीं। कर्मचारी ने प्रतियोगिता के लिए नाम पूछा। किसी ने नहीं बताया।

उसी समय कुळपुत्रों के साथ अभय ने प्रवेश किया। मगध-युद्ध-विजेता का जय-जयकार हुआ। सालवती का हृद्य काँप उठा। न जाने क्यां वह अभय से डरती थी। फिर भी उसने अपने को संभाल कर अभय का स्वागत किया। युवक सौन्दर्य के जुनाव के लिए उत्कण्ठित थे। कोई कहता था—'आज होना असम्भव है।' कोई कहता—'नहीं आज सालवती के सामने इसका निर्णय होगा।' परन्तु कोई सुन्दरी अपना नाम नहीं देना चाहती थी। सालवती ने अपनी विजय से मुसकरा दिया।

उसने खड़ी होकर विनीत स्वर से कहा—'यदि माननीय संघ को अवसर हो, वह भेरी विज्ञ सि सुनाना चाहे, तो मैं निवेदन करूँ।'

संस्थागार में सन्नाटा था । उसने प्रतिज्ञा उपस्थित की ।

'यदि संघ प्रसन्न हो, तो मुझे भाज्ञा दे। मेरी यह प्रतिज्ञा स्वीकार करे कि 'आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वेश्या न होगी।'

कोलाहल मचा।

'और तुम अपने सिंहासन पर अचल बनी रहो। कुन्नवयुओं के सीभाग्य का अपहरण किया करो।'—महिलाश्रों के तिरस्कारपूर्ण शब्द अलिन्द से सुनाई पड़े।

'धेरर्य धारण करो देवियो ! हाँ तो—इस पर संघ क्या आज्ञा देता है ?'—सालवती ने साहस के साथ तीखे स्वर में कहा।

अभय ने प्रश्न किया—'क्या जो वेश्याएँ हैं, वे वैशाली में बनी रहेंगी। और क्या इस बार भी सौन्दर्य प्रतियोगिता में तुम अपने को विजयिनी नहीं समभती हो ?'

'मुझे निर्वासन मिले — कारागार में रहना पड़े। जो भी संघ की आज्ञा हो; किन्तु अकल्याणकर और पराजय का मूल इस भयानक नियम को जो अभी थोड़े दिनों से विज्ञिसंघ ने प्रचलित किया है, बन्द करना चाहिए।'

एक कुलपुत्र ने गम्भोर स्वर से कहा—'क्या राष्ट्र की आज्ञा से जिन स्त्रियों ने अपना सर्वस्व उसकी इच्छा पर लुटा दिया, उन्हें राष्ट्र निर्वासित करेगा, दण्ड देगा ? गणतन्त्र का यह पतन !'

एक ओर से कोलाहल मचा-'ऐसा न होना चाहिए।'

'फिर इन लोगों का भाग्य किस संकेत पर चलेगा ?'—राजा ने गर्म्भार स्वर से पूछा। 'इनका कौमार्थ्य, शील और सदाचार खण्डित है। हुनके लिए राष्ट्र क्या व्यवस्था करता है ?'

'संघ यदि प्रसन्न हो उसे अवसर हो, तो मैं कुछ निवेदन करूँ'। — आनन्द ने मुसकराते हुए कहा।

राजा का संकेत पाकर उसने फिर कहा — 'हम आठ मगध युद्ध के खिण्डत शरीर विकलांग कुल पुत्र हैं। और ये शील खिण्डता आठ नई अनंग की पुजारिनें हैं।'

कुछ लोग हँसने की चेष्टा करते हुए दिखाई पड़े। कर्म्मचारियों ने

तृय्यं बजाकर शान्त रहने के लिए कहा।

राजा—उपराजा—सेनापित—मन्त्रधर—सूत्रधर—अमात्य—व्याव-हारिक और कुलिकों ने इस जटिल प्रदन पर गम्भीरता से विचार करना आरम्भ किया। संस्थागार मौन था।

कुछ काल के बाद स्वायर ने पूछा—'तो क्या आठों कुलपुत्रों ने निश्चय कर्र लिया है ? इन वेश्याओं को वे लोग पत्नी की तरह ग्रहण करेंगे ?

अभय ने उनकी ओर संश्रम देखा। वे उठ खड़े हुए। एक साथ स्पष्ट स्वर में उन लोगों ने कहा — 'हाँ, यदि संव वैसी आज्ञा देने की कृपा करे।'

'संघ मौन है; इसिलिए मैं समझता हूँ उसे स्वीकार है।'— राजा ने कहा।

'सालवती ! सालवती !!' की पुकार उठी। वे आठों अभिनन्द आदि के पार्थ में आकर खड़ी हो गई थीं; किन्तु सालवती अपने स्थान पर पापाणी प्रतिमा की तरह खड़ी थी। यही अवसर था, जब नौ बरस पहले उसने श्रभयकुमार का प्रत्याख्यान किया था। पृथ्वी ने उसके पैर पकड़ लिये थे, वायुमण्डल जड़ था, वह निर्जीव थी।

सहसा अभयकुमार ने विजय को अपनी गोद में उठाकर कहा— 'से पत्नी तो नहीं चाहिए। हाँ, इस बालक की माँ को खोज रहा हूँ, जिसको प्रसव रात्रि में ही उसकी मानिनी माँ ने लजापिण्ड की तरह अपनी सौन्दर्य की रक्षा के लिए फेंक दिया था। उस चतुर वैद्य ने

१ दक्षिण भुजा पर एक अमिट चिह्न अंकित कर दिया है। उसे यदि कोई पहचान सके, तो वह इसे गोद में छे।'

सालवती पागलों की तरह झपटी। उसने चिह्न देखा। और देखा उस सुन्दर मुख को। वह अभय के चरणों में गिरकर बोली—'यह मेरा है देव। क्या तुम भी मेरे होगे ? अभय ने उसका हाथ पकड़कर उटा लिया।'

जयनाद से संस्थागार मुखरित हो रहा था।